# ११ राजनीतिक कहानियाँ और

समर-यात्रा

प्रेमचन्द

बनारस, सरस्वती-प्रेस

#### कापीराइट,

सरस्वती-प्रेस, बनारस । तृतीय संस्करण, फरवरी १९४१ । बतुर्थ संस्करण, अक्तूबर १९४४ । गाँचवां संस्करण, मार्च १९४६ ।

> मृल्य १॥)

मुद्रक, श्रीपतराय, धरस्वती-प्रेस, बनारस

## धनुक म

| कानूनी कुमार [ १७ ] पत्नी से पति [ २९ ] लांछन [ ४२ ] ठाकुर का कुआँ [ ५२ ] हाराब की दूकान [ ६० ] जुद्धस [ ९१ ] भोकू [ ९१ ] आहुति [ ९६ ] सेनूभव [ ११ ] अनुभव [ ११ ]                                                        | जेल             | •••   | [ '4 ]   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------|
| लांछन [ ४२ ] ठाकुर का कुआं [ ५६ ] हाराब की दूकान [ ६० ] जुद्धस [ ५९ ] मैकू [ ९१ ] आहुति [ ९६ ] होली का उपहार [ १०८ ]                                                                                                     | कानृती कुमार    |       | [ 90 ]   |
| ठाङुर का कुओं        [ ५६ ]         द्वाराब की दूकान        [ ६० ]         जुल्लस        [ ९९ ]         मेकू        [ ९१ ]         आहुित        [ ९६ ]         होली का उपहार        [ १९८ ]         अनुभव        [ १९५ ] | पत्नी से पति    | •••   | [ २९ ]   |
| हाराब की दूकान [ ६० ]<br>जुद्धस [ ७९ ]<br>मेकू [ ९१ ]<br>आहुति [ ९६ ]<br>होली का उपहार [ १०८ ]<br>अनुभव [ ११५ ]                                                                                                          | कांछन           | •••   | . [ ४२ ] |
| जुल्लस [ ७९ ]<br>मेक्<br>आहुति [ ९१ ]<br>होली का उपहार [ १०८ ]<br>अनुभव [ ११५ ]                                                                                                                                          | ठाकुर का कुआं   | • • • | [ 4 ]    |
| मैकू [ ९१ ]<br>आहुति [ ९६ ]<br>होली का उपहार [ १०८ ]<br>अनुभव [ ११५ ]                                                                                                                                                    | श्चराब की दूकान | •••   | [ ६ 0 ]  |
| अाहुित        [ ९६ ]         होली का उपहार        [ १०८ ]         अनुभव        [ ११५ ]                                                                                                                                   |                 | •••   | [ 68 ]   |
| होली का उपहार [ १०८ ]<br>अनुभव [ ११५ ]                                                                                                                                                                                   | मैक्            | •••   | [ ९१ ]   |
| अनुभव [१९५]                                                                                                                                                                                                              | भाहुति          |       | [ ९६ ]   |
| [ , , , ]                                                                                                                                                                                                                | होली का उपहार   | •••   | [ 906 ]  |
| धमर-यात्रा [१२३]                                                                                                                                                                                                         | अनुभव           | •••   | [ 994 ]  |
|                                                                                                                                                                                                                          | धमर-यात्रा      | ***   | [ १२३ ]  |

### जेल

मृदुला मैजिस्ट्रेट के इजलास से जनाने जेल में वापत आई, तो उसका मुख प्रसन्न था। बरी हो जाने की गुलाबी आशा उसके कपोलों पर चमक रही थी। उसे देखते ही राजनैतिक कैदियों के एक गिरोह ने घेर लिया और पूछने लगीं, कितने दिन की हुई !

मृदुला ने विजय-गर्व से कहा — मैंने तो एाफ - साफ कह दिया, मैंने घरना नहीं दिया। यो आप ज़बर्दस्त हैं, जो फ़ैसला चाहें, करें। न मैंने किंडी को रोका, न पकड़ा, न धका दिया, न किसी से आरज़ू-भिन्नत ही की। कोई गाहक मेरे सामने आया ही नहीं। हाँ, मैं दूकान पर खड़ी ज़रूर थी। वहाँ कई वालंटियर गिरफ्तार हो गये थे। जनता जमा हो गई थी। मैं भी खड़ी हो गई। बस, थानेदार ने आकर मुफे पकड़ लिया।

च्मादेवी कुछ कानून जानती थीं । बोलीं — मैजिस्ट्रेट पुलिस के बयान पर फैसला करेगा । मैं ऐसे कितने ही मुक़दमें देख चुकी ।

मृदुला ने प्रतिवाद किया—पुलिसवालों को मैंने ऐसा रगड़ा कि वह भी याद करेंगे। मैं मुक्कदमे की कारवाई में भाग न लेना चाहती थी; लेकिन जब मैंने उनके गवाहों को सरासर सूठ बोलते देखा, तो सुम्प्तसे ज़ब्त न हो सका। धैंने उनसे जिरह करनी शुरू की। मैंने भी इतने दिनों घास नहीं खोदी है। थोड़ा-सा क़ानून जानती हूं। पुलिस ने समक्ता होगा, यह कुछ बोलेगी तो है नहीं, हम जो बयान चाहेंगे देंगे। जब मैंने ज़िरह शुरू की, तो सब बग़लें भाकिने लगे। मैंने तीनों गवाहों को म्हठा साबित कर दिना। उस समय जाने कैसे मुम्ते चोट स्मित्ती गई। मैजिस्ट्रेट ने थानेदार को दो-तीन बार फटकार भी बताई। वह मेरे प्रश्नों का ऊल-जल्लूल जवान देता था, तो मैजिस्ट्रेट बोल उठता था—वह जो कुछ पूछती हैं, उसका जवाब दो, फजूज की बातें क्यों करते हो। तब मिशाँजी का मुँह झरा-सा निकल आता था। मैंने सबों का मुँह बन्द कर दिया। अभी साहब ने फैडला तो

नहीं सुनाया ; लेकिन मुफे विश्वास है, बरी हो जाऊँगी। मैं जेल से नहीं डरती ; लेकिन वेवकूफ भी नहीं बनना चाहती। वहाँ हमारे मंत्रीजी भी थे और बहुत-सी बहनें थीं। सब यही कहती थीं, तुम छुट जाओगी।

महिलाएँ उसे द्रेषभरी ऋषों से देखती हुई चली गई। उनमें किसी की मियाद साल भर की थी, किसी की छ: मास की। उन्होंने ऋदालत के सामने ज़वान ही न खोली थी। उनकी नीति में यह ऋषमें से कम न था। मृदुला पुलीस से जिरह करके उनकी नज़रों में गिर गई थी। सज़ा हो जाने पर उसका न्यवहार स्ताम हो सकता था; लेकिन बरी हो जाने में तो उसका कुछ प्राथित ही न था।

दूर जाकर एक देवी ने कहा—इस तरह तो हम लोग भी छूट जाते। हमें तो यह दिखाना है, नौकरशाही से हमें न्याय की कोई छाया ही नहीं।

दूसरी महिला बोली—यह तो चमा माँग लेने के बराबर है। गई तो थीं घरना देने, नहीं दूकान पर जाने का काम ही क्या था। वालंटियर गिरफ्तार हुए थे, आपकी बला से। आप वहाँ क्यों गई; मगर अब कहती हैं, मैं घरना देने गई ही नहीं। यह तो चमा माँगना हुआ, साफ़!

तीसरी देवी मुँह बनाकर बोली—जेल में रहने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। उस वक्त तो वाह-वाह लूटने के लिए आ गई, अब रोना आ रहा है। ऐसी स्त्रियों को तो राष्ट्रीय कामों के नगीच ही न आना चाहिए। आन्दोलन को बदनाम करने से क्या फायदा।

केवल च्मादेवी अब तक मृदुला के पास चिता में हुबी खड़ी थीं। उन्होंने एक उदंड व्याख्यान देने के अपराध में साल भर की सज़ा पाई थीं। दूसरे ज़िले से एक महीना हुआ यहाँ आई थीं। अभी मियाद पूरी होने में आठ महीने बाक़ी थे। यहाँ की पन्द्रह कैदियों में किसी से उनका दिल न मिलता था। ज़रा-ज़रा-सी बातों के लिए उनका आपस में भगड़ना, बनाव-सिगार की चीज़ों के लिए जैडीवार्डरों की खुशामदें करना, घरवालों से मिलने के लिए व्यमता दिखलाना उसे पसन्द न था। वही कुत्या और कनफ़सक्यों जेल के भीतर भी थीं। वह आत्माभिमान, जो उसके विचार में एक पोलिटिकल क़ैदी में होना चाहिए, किसी में भी न था। चमा उन सबों

से दूर रहती थी। उसके जाति-प्रेम का वारापार न था। इस रंग में पगी हुई थी; पर अन्य देवियां उसे घमंडिन समक्ती थीं और उपेचा का जवाब उपेचा से देती थीं। मृदुला को हिरासत में आये आठ दिन हुए थे। इतने ही दिनों में चमा को उससे विशेष स्नेह हो गवा था। मृदुला में वह संकीर्णता और ईंप्योंन थी, न निन्दा करने की आदत, न श्रंगार की खुन, न भद्दी दिलगी का शौक। उसके हृदय में करणा थी, सेवा का माव था, देश का अनुराग था। चमा ने सोचा था, इसके साथ छु: महीने आनन्द से कट जायँगे; लेकिन दुर्भाग्य यहाँ भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। कल मृदुला यहाँ से चली जायगी। वह फिर अकेली हो जायगी। यहाँ ऐसा कीन है, जिसके साथ घड़ी भर बैठकर अवना दु:ख-दर्द सुनायेगी, देश-चर्चा करेगी; यहाँ तो सभी के मिजाल आसमान पर हैं।

मृदुता ने पूजा-दुम्हें तो अभी आठ महीने बाक़ी हैं, बहन !

ल्मा ने इसरत के साथ कहा—िकसी न किसी तरह कट ही जायँगे बहन; पर तुम्हारी याद बराबर सताती रहेगी। इसी एक सप्ताह के अन्दर तुमने मुफ पर न-जाने क्या जाहू कर दिया। जब से तुम आई हो, मुफे जेल; जेल न मालूम होता था। कभी-कभी मिलती रहना।

मृदुला ने देला, चमा की श्रांखें डबडबाई हुई थीं। ढारस देती हुई बोली—ज़रूर मिलूँगी दीदी! प्रभते तो ख़ुद न रहा जायगा। भान को भी लाऊँगी। कहूँगी—चल तेरी मौसी श्राई है, तुमे बुला रही है। दौड़ा हुआ श्रायेगा। श्रव तुमसे श्राज कहती हूँ बहन, मुसे यहाँ किसी की याद थी, तो भान की। बेचारा रोया करता होगा। मुसे देलकर रूठ जायगा। हुम कहाँ चली गई र मुसे छोड़कर क्यों चली गई र जाश्रो में तुमसे नहीं बोलता। तुम मेरे घर से निकल जाश्रो। बड़ा शौतान है बहन! छन-भर निचला नहीं बैठता, सबेरे उठते ही गाता है—'भन्ना ऊँता लये श्रमाला', 'छोलाज का मंदिल देल में है।' जब एक मंडी कंघे पर रखकर कहता है—'ताली-छलांब पीना हलाम है।' तो देखते ही बनता है। बाप को तो कहता है—तुम गुलाम हो। वह एक श्रंग्रेज़ी कम्पनी में हैं। बार-बार इस्तीफ़ा देने का विचार करके रह जाते हैं; लेकिन गुज़र-बसर के लिए कोई उद्यम

करना ही पड़ेगा। कैसे छोड़ें। वह तो छोड़ बैठे होते। तुमसे सच कहती हूँ, गुलामी से उन्हें घृणा है; लेकिन में ही सममाती रहती हूँ, बेचारे कैसे समत को सँमालते होंगे। सामजी के पास तो रहता ही नहीं। वह बेचारी बूढ़ी, उसके साथ कहाँ-कहाँ दौड़ें! चाहती हैं कि मेरी गोद में दवककर बैठा रहे। श्रीर भान को गोद से चिढ़ है। श्रम्मां मुक्त पर बहुत बिगड़ेंगी, बस यही डर लग रहा है। मुभ्ने देखने एक बार भी नहीं श्राईं। कल श्रदालत में बाबूजी मुभ्नसे कहते थे, तुमसे बहुत ख़मा हैं। तीन दिन तक तो दाना-पानी छोड़े रहीं। इस छोकरी ने कुल-मरजाद डुवा दी, ख़ानदान में दाग लगा दिया, कलमुँही, कुलच्छनी न जाने क्या-क्या बकती रहीं। में तो उनकी बातों को खुरा नहीं मानती। पुराने ज़माने की हैं। उन्हें कोई चाहे कि श्राकर हम लोगों में मिल जाय, तो यह उसका श्रन्याय है। चलकर मनाना पड़ेगा। बड़ी मिन्नतों से मानेंगी। कल ही कथा होगी, देख लेना। श्राह्मण खायगे। विरादरी जमा होगी। जेल का प्रायश्चित्त तो करना ही पड़ेगा। तुम हमारे घर दो-चार दिन रहकर तब जाना बहन! मैं श्राकर तुम्हें ले जाऊँगी।

च्मा श्रानंद के इन प्रसंगों से वंचित है। वह विधवा है, श्रवेली है। जिल्यानवाला बाग़ में उसका सर्वस्व लुट चुका है, पित श्रीर पुत्र दोनों ही की श्राहुति दी जा चुकी है। श्रव कोई ऐसा नहीं, जिसे वह श्रपना कह सके। श्रमी उसका हृदय इतना विशाल नहीं हुशा है कि प्राणी-मात्र को श्रपना सम्म सके। इन दस बरसों से उसका व्यथित हृदय जाति-मेवा में धैर्य श्रीर शान्ति खोज रहा है। जिन कारणों ने उसके बसे हुए घर को उजाड़ दिया, उसकी गोद सूनी कर दी, उन कारणों का श्रांत करने—उनको मिटाने—सें वह जी-जान से लगी हुई थी। बड़े से बड़े बिलदान तो वह पहले ही कर चुकी थी। श्रव श्रपने हृदय के खिवाय उसके पास होम करने को श्रीर क्या रह गया था! श्रीरों के लिए जाति-सेवा सम्यता का एक संस्कार हो, या यशो-पार्जन का एक साधन; च्मा के लिए तो यह तपस्या थी, श्रीर वह नारीत्य की सारी शक्ति श्रीर श्रदा की साधना में लगी हुई थी; लेकिन श्राकाश में उड़नेवाले पची को भी तो श्रपने बसेरे की याद श्राती ही है। च्मा के लिए

वह ब्राश्रय कहाँ था ? यही वह ब्रावसर थे, जब स्ताम भी ब्रात्म-समवेदना के लिए ब्राकुल हो जाती थी। यहाँ मृदुला को पाकर वह ब्रापने को धन्य मान रही थी; पर यह छाँह भी इतनी जल्द हट गई!

च्यमा ने व्यथित कंठ से कहा—यहाँ से जाकर भूल जात्रोगी मृदुला ! तुम्हारे लिए तो यह रेलगाड़ी का परिचय त्रौर मेरे लिए तुम्हारे वादे उसी परिचय के वादे हैं। कभी कहीं मेंट हो जायगी, तो या तो पहचानोगी ही नहीं, या ज़रा मुक्तिराकर नमस्ते करती हुई श्रपनी राह चली जात्रोगी। यही दुनिया का दस्तूर है। श्रपने रोने से छुट्टो ही नहीं मिलती, दूमरों के लिए कोई क्योंकर रोये। तुम्हारे लिए तो में कुछ नहीं थी, मेरे लिए तुम बहुत श्रच्छी थीं। मगर श्रपने प्रियजनों में बैठकर कभी-कभी इस श्रभागिनी को ज़रूर याद कर लिया करना। मिलारी के लिए चुटकी भर श्राटा ही बहुत है।

द्सरे दिन मैजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया । मृदुला बरी हो गईं। संध्या समय वह सब बहनों से गले मिलकर, रोकर-चलाकर, चली गईं, मानो मैके से विदा हुई हो।

#### ( ? )

तीन महीने बीत गये; पर मृदुला एक बार भी न आई। और क़ैरियों से मिलनेवाले आते रहते थे, किछी-किछी के घर से खाने-पीने की चीक़ें और छोगातें आ जाती थीं; लेकिन चमा का पूछनेवाला कौन बैठा था १ हर महीने के आंतिम रविवार को वह प्रातःकाल से ही मृदुला की बाट जोहने लगती। जब मुलाक़ात का समय निकल जाता, तो ज़रा देर रोकर मन को समभा लेती; ज़माने का यही दस्त्र है!

एक दिन शाम को चमा संध्या करके उठी थी कि देखा, मृदुला सामने चली आ रही है। नवह रूप-रंग है न वह कांति। दौड़कर उसके गले से लिपट गई श्रीर रोती हुई बोली—यह तेरी क्या दशा है मृदुला! स्रत ही बदल गई। क्या बीमार है क्या!

मृदुला की ऋषों से ऋषिद्यों की भड़ी लगी हुई थी। बोली—बीमार तो नहीं हूँ बहन! विपत्ति से बिंधी हुई हूँ। तुम मुक्ते ख़ ब कोंस रही होगी। उन सारी निटुराइयों का प्रायश्चित्त करने आई हूँ। और सब चिन्ताओं से सुक्त होकर आई हूँ।

च्मा काँप उठी। अंतरतल की गहराइयों से एक लहर-सी उठती हुई जान पड़ी, जिसमें उसका अपना अतीत जीवन टूटी हुई नौकाओं की भाँति उतराता हुआ दिलाई दिया। रूँचे हुए कएठ से बोली—कुशल तो है बहन, इतनी जल्द तुम यहाँ फिर क्यों आ गईं ? अभी तो तीन महीने भी नहीं हुए।

मृदुला मुसिकराई; पर उसकी मुसिकराइट में रदन छिपा हुआ था। फिर बोली—श्रव सब कुशल है बहन, सदा के लिए कुशल है। कोई चिन्ता ही नहीं रही। श्रव यहाँ जीवन-पर्यंत रहने को तैयार हूँ। तुम्हारे स्नेह श्रौर कृपा का मूल्य श्रव समभ रही हूँ।

उसने एक ठंढी सींस ली श्रीर सजल नेत्रों से बोली-वुम्हें बाहर की खबरें क्या मिली होंगी ! परसों शहर में गोलियाँ चलीं। देहातों में आजकल संगीनों की नोक से लगान वसल किया जा रहा है। किसानों के पास इपए हैं नहीं, दें तो कहाँ से दें। अनाज का भाव दिन-दिन गिरता जाता है। पौने दो रुपए में मन भर गेहूँ आता है। मेरी उम्र ही अभी क्या है, अम्मासी भी कहती हैं कि अनाज इतना सस्ता कभी नहीं था। खेत की उपज से बीजों तक के दाम नहीं आते। मेहनत और िंचाई इसके ऊपर। ग्रीब किसान लगान कहाँ से दें। उस पर सरकार का हबम है कि लगान कड़ाई के साथ वसल किया जाय । किसान इस पर भी राज़ी हैं कि हमारी जमा-जत्था नीलाम कर लो, घर कुर्क कर लो, श्रपनी ज़मीन ले लो: मगर यहाँ तो श्रधिकारियों को अपनी कारगुज़ारी दिखाने की फ़िक पड़ी हुई है। वह चाहे प्रजा को चक्की में पीस ही क्यों न डालें, सरकार उन्हें मना न करेगी। मैंने सना है कि वह उलटे श्रीर शह देती है। सरकार को तो श्रपने कर से मतलब है। प्रजा मरे या जिये. उससे कोई प्रयोजन नहीं । अकसर क्रमींदारों ने तो लगान वस्ल करने से इन्कार कर दिया है। श्रव पुलीस उनकी मदद पर भेजी गई है। भैरोगंज का सारा इलाका लुटा जा रहा है। मरता क्या न करता, किसान भी घर-बार छोड़-छोड़कर भागे जा रहे हैं। एक किसान के घर में धुसकर कई कांसटेवलों ने उसे पीटना शुरू किया। वैचारा बैठा मार खाता रहा। उसकी

स्त्री से न रहा गया। शायत की मारी कांसटेवलों की कुवचन कहने लगी। बस, एक सिपाही ने उसे नंगा कर दिया। क्या कहूँ बहन, कहते शर्म आती है। हमारे ही भाई हतनी निर्देथता करें, इससे ज्यादा दुःख और लज्जा की और क्या बात होगी? अब किसान से ज़ब्त न हुआ। कभी पेट भर गरीबों को खाने को तो मिलता नहीं, इस पर इतना कठोर परिश्रम ! न देह में बल है, न दिल में हिम्मत, पर मनुष्य का हृदय ही तो ठहरा। वेचारा बेदम पड़ा हुआ था। स्त्रों का चिल्जाना सुनकर उठ वैठा और उस दुष्ट सिपाही को धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। किर दोनों में कुश्तम-कुश्ती होने लगी। एक किसान किसी पुलीस के आदमी के साथ इतनी बेश्रदव करे, इसे भला वह कहीं बरदाश्त कर सकती है। सब कांसटेवलों ने गरीब को इतना मारा कि वह मर गया।

च्रमा ने कहा --गाँव के श्रीर लोग तमाशा देखते रहे होंगे ?

मुदुला तीन कंठ से बोली-वहन, प्रजा की तो हर तरह से मरन है। अगर दस-बीस आदमी जमा हो जाते, तो पुर्लीस कहती, हमसे लड़ने आये हैं। डएडे चलाने शुरू करती और अगर कोई आदमी कोघ में आकर एकाध कंकड़ फेंक देता, तो गोलिया चला देती। दस-बीत श्रादमी सुन जाते। इसी लिए लोग जमा नहीं होते : लेकिन जब वह किसान मर गया, तो गाँध-वालों को तैश आ गया। लाठियाँ हो-लेकर दौड़ पड़े और कांसटेबलों को घेर लिया । संभव है. दो-चार श्रादिमयों ने लाठियाँ चलाई भी हों । कांसटे-बलों ने गोलियाँ चलानी शरू कीं। दो-तीन सिपाहियों के इलकी चोटें आईं। उसके बदले में बारह आदिमयों की जानें ले ली गई और कितनों हां के अंग भंग कर दिये गये। इन छ। टे-छोटे आदिमियों को इसी लिए तो इतने अधि-कार दिये गये हैं कि वे उनका दुरुपयोग करें। आधे गाँव का क़त्ते आम करके पुलिस विजय के नगाड़े बजाती हुई लौट गई। गाँववालों की फरियाद कीन सुनता। ग़रीव हैं, बेकस हैं, अपंग हैं, जितने आदिमियों को चाहो, मार डालो । श्रदालत श्रीर हाकिमों से तो उन्होंने न्याय की आशा करना ही छोड़ दिया। श्राफ़्तिर एरकार ही ने तो कांधटेबलों को यह मुहीम सर करने के लिए भेजा था। वह किसानों की फरियाद क्यों सुनने लगी। मगर ब्रादमी का १२ ] समर-यात्रा

दिल फ़रियाद किये बग़ैर नहीं मानता । गौववालों ने श्रपने शहर के भाइयों से फरियाद करने का निश्चय किया। जनता श्रीर कुछ नहीं कर सकती. इमदर्दी तो करती है। दु:ख-कथा सुनकर श्रांस तो बहाती है। दुखियारों को हमदर्दी के आँस भी कम प्यारे नहीं होते। अगर श्रास-पास के गाँवों के लोग जमा होकर उनके साथ रो लेते. तो गरीबों के आँसू पुछ जाते : किन्तु पुलीस ने उस गाँव की नाकेबन्दी कर रखी थी, चारों सीमाश्रों पर पहरे बिठा दिये गये थे। यह घाव पर नमक था। मारते भी हो श्रीर रोने भी नहीं देते। श्चा खर लोगों ने लाशें उठाई श्चीर शहरवालों की श्रपनी विपत्ति की कथा सुनाने चले। इस हंगामे की ख़बर पहले ही शहर में पहुँच गई थी। इन लाशों को देखकर जनता उत्तेजित हो गई श्रीर जब पुलीस के श्रध्यन्त ने इन लाशों का जुलूस निकालने की अनुमतिन दी, तो लोग और भी भल्लाये। बहत बडा जमाव हो गया। मेरे बाबुजो भी इसी दल में थे। मैंने उन्हें रोका-मत जाश्रो, श्राज का रंग श्रच्छा नहीं है। तो कहने लगे—मैं किसी से लड़ने थोड़े ही जाता हूँ। जब सरकार की श्राजा के विरुद्ध जनाज़ा चला तो पचास हज़ार श्रादमी साथ थे। उधर पाँच सौ सशस्त्र पुलीस रास्ता रोके खड़ी थी—सवार, प्यादे, सारजन्ट-पूरी फ़ौज थी। इस निहत्यों के सामने इन नामदीं को तलवारें चमकाते और भंकारते शर्मभी नहीं आती! जब बार-बार पुलीस की धम-कियों पर भी लोग न भागे, तो गोलियाँ चलाने का हुक्म हो गया। घएटे भर बराबर फर होते रहे, पूरे घरटे भर तक! कितने मरे, कितने घायल हुए, कौन जानता है। भेरा मकान सड़क पर है। मैं छुज्जे पर खड़ी, दोनों हाथों से दिल को थामे, काँपती थी। पहली बाढ़ चलते ही भगदड़ पड़ गई। हज़ारों श्रादमी बदहवास भागे चले श्रा रहे थे। बहन! वह दृश्य श्रभी तक श्रींखों के शामने है। कितना भीषण, कितना रोमांचकारी श्रीर कितना लज्जास्पद ! ऐसा जान पड़ता था कि लोगों के प्राण ग्रांखों से निकले पडते हैं; मगर इन भागनेवालों के पोछे वोर-वत्रधारियों का दल था, जो पर्वत की भौति अटल खड़ा छातियों पर गोलियाँ खा रहा था और पीछे हटने का नाम न लेता था। बन्दूकों की आवाज़ें साफ सुनाई देती थीं और हरेक घायँ घायँ के बाद इज़ारों गलों से 'जद' की गहरी गगन-भेदी ध्वनि निकलती थी। उस

ध्वित में कितनी उत्तेजना थी! कितना श्राकर्णण! कितना उन्माद! बस यही जी चाहता था कि जाकर गोलियों के सामने खड़ी हो जाऊँ श्रीर हँसते-हँसते मर जाऊँ। उस समय ऐसा भास होता था कि मर जाना कोई खेल है। श्रम्माजी कमरे में भान को लिये मुक्ते बार-बार भीतर बुला रही थीं। जब मैं न गई, तो वह भान को लिये हुए छुज्जे पर श्रागईं। उसी वक्त दस-बार झादमी एक स्ट्रेचर पर हुदयेश की लाश लिये हुए द्वार पर श्राये। श्रम्मा की उन पर नज़र पड़ी। समक्त गईं। मुक्ते तो सकता-सा हो गया। श्रम्मा ने जाकर एक बार बेटे को देखा, उसे छाती से लगाया, चूमा, श्राशीवाद दिया श्रीर उन्मत्त दशा में चौरस्ते की तरफ चलीं, जहाँ से श्रम भी घाँय श्रीर जय की ध्विन बारी-बारी से श्रा रही थी। मैं इतबुद्धि-सी खड़ी कभी स्वामी की लाश को देखती थी, कभी श्रम्मा को। न कुछ बोली, न जगह से हिली, न रोई, न घवड़ाई। मुक्तमें जैसे स्पन्दन ही न था। चेतना जैसे छुत हो गई हो।

च्मा-तो क्या अम्मा भी गोलियों के स्थान पर पहुँच गईं ?

मृदुला— हाँ, यही तो विचित्रता है बहन ! वन्दूक की श्रावाकों सुनकर कानों पर हाथ रख लेती थीं ख़ून देखकर मूर्छित हो जातो थीं वही श्रम्मा वीर सत्याग्रहियों की सकी की चीरती हुई सामने खड़ी हो गई श्रीर एक ही लास मी ज़मीन पर गिर पड़ी। उनके गिरते ही योद्धाश्रों का क्षेंय टूट गया, त्रत का बन्धन हूट गया। सभी के सिरो पर ख़ून-सा सवार हो गया। निहत्ये थे, श्रशक्त थे; पर हरेक श्रपने श्रन्दर श्रपार शक्ति का श्रन्भव कर रहा था। पुलीस पर धावा कर दिया। सिपाहियों ने इस बाढ़ को श्राते देखा तो होश जाते रहे। जानें लेकर भागे; मगर भागते हुए भी गोलिया चलाते जाते थे। मान हुज्जे पर खड़ा था, न-जाने किघर से एक गोलि श्रा उसकी छाती में लगी। मेरा लाल वहीं पर गिर पड़ा, संस तक न ली; मगर मेरी श्रांखों में श्रव भी श्रांस न थे। मैंने प्यारे भान को गोद में उठा लिया। उसकी छाती से ख़ून के फीवारे निकल रहे थे। मैंने उसे जो त्रूष पिलाया था, उसे वह ख़ून से श्रदा कर रहा था। उसके ख़ून से तर कपड़े पहने हुए मुक्ते वह नशा हो रहा था, जो शायद उसके विवाह में गुनाल

से तर रेशमी कपड़े पहनकर भी न होता। लड़कपन, जवानी और मौत! तीनों मंजिलें एक ही हिचकी में तमाम हो गईं। मैंने बेटे को बाप की गोद में लेटा दिया। इतने ही में कई स्वयंसेवक अम्माजी को भी लाये। मालूम होता था, लेटी हुई मुसकिरा रही हैं। मुफे तो रोकती रहती थीं और खुद इस तरह जाकर आग में कूद पड़ी मानो वह स्वर्ग का मार्ग हो। बेटे ही के लिए जीती थीं, बेटे को अकेजा कैसे छोड़तीं!

जब नदी के किनारे तीनों लाशें एक ही चिता में रखी गईं, तब मेरा एकता टूटा, होश आया। एक बार जी में आया चिता में जा बैटूँ। सारा कुन्बा एक साथ ईश्वर के दरबार में जा पहुँचे; लेकिन फिर सोचा—तूने अभी ऐसा कीन काम किया है, जिसका हतना ऊँचा पुरस्कार मिले ! बहन! चिता की छपटों में सुके ऐसा मालूम हो रहा था कि अम्माजी सचमुच मान को गोद में लिये बैठी मुसकिरा रही हैं और स्वामीजी खड़े मुक्के कह रहे हैं, तुम जाओ और निश्चिन्त होकर काम करो। मुख पर कितना तेज था! एक और अपिन ही में तो देवता बनते हैं।

मैंने सिर उठाकर देखा। नदी के किनारे न-जाने कितनी चिताएँ जल रही थीं। दूर से यह चितावली ऐसी मालूम होती थी, मानो देवता ने भारत का भाग्य गढ़ने के लिए भट्टियाँ जलाई हों।

जब चिताएँ राख हो गईं, तो हम लांग लोटे; लेकिन उस घर में जाने की हिम्मत न पड़ी | मेरे लिए श्रव वह घर न था | मेरा तो श्रव यह है, जहाँ बैठी हूँ, या फिर वही चिता | मैंने घर का द्वार भी नहीं खोला | महिला श्राश्रम में चली गईं । कल की गोलियों में कांग्रेस-कपेटी का सज़ाया हो गया था | यह संस्था बाग्री बना डाजी गईं थी | उसके दफ़्तर पर पुलिस ने छापा मारा श्रोर उसपर श्रपना ताला डाल दिया । महिला-श्राश्रम पर भी हमला हुआ । उस पर भी ताला डाल दिया गया । हमने एक वृज्ञ की छाँह में श्रपना नया दफ़्तर बनाया श्रीर स्वच्छन्दता के साथ काम करते रहे । यहाँ दीवारें हमें क़ैद न कर सकती थीं | हम भी वायु के समान मुक्त थे ।

संध्या समय इसने एक जुलूस निकालने का फैबला किया। कल के रक-पात की स्मृति, इवं श्रीर मुवारकबाद में जुलूस निकलना श्रावश्यक था। लोग कहते हैं. जुलूस निकालने से क्या होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इम जीवित हैं, श्रटल हैं श्रीर मैदान से इटे नहीं हैं। हमें श्रपने हार न माननेवाले आत्माशियानं का प्रमाण देना था। हमें यह दिखाना था कि इम गोलियों श्रीर श्रत्याचारों से भयभीत होकर श्रपने लच्य से हटनेवाले नहीं श्रीर हम उस अवस्था का अन्त करके रहेंगे, जिसका आधार स्वार्थपरता और ख़ून पर है। उधर पुलिस ने भी जुलूस को रोककर अपनी शक्ति और विजय का प्रमाख देना श्रावश्यक समस्ता। शायद जनता को घोखा हो गया हो कि कल की दुर्घटना ने नौकरशाही के नैतिक ज्ञान की जाग्रत कर दिया है। इस घोले को दूर करना उसने श्रपना कर्त्तव्य सममा। वह यह दिखा देना चाहती थी कि इम तुरुहारे ऊपर शासन करने आये हैं और शासन करेंगे। तुम्हारी ख़ुशी या नाराज़ी की हमें परवाह नहीं है। जुलूस निकालने की मनाही हो गई। जनता को चेतावनी दे दी गई कि ख़बरदार, जुलूस में न श्राना, नहीं दुर्गीत होगी। इसका जनता ने वह जवाब दिया, जिसने श्रिध-कारियों की ऋष्विं खोल दी होंगी। संध्या समय पचास हज़ार ऋादमी जमा हो गये। श्राज का नेतृत्व मुक्ते सौंपा गया था। मैं श्रपने हृदय में एक विचित्र बल श्रीर उत्साह का श्रनुभव कर रही थी। एक श्रवला स्त्री, जिसे संसार का कुछ भी ज्ञान नहीं, जिसने कभी घर से वाहर पाँव नहीं निकाला, आज अपने प्यारों के उत्सर्ग की बदौलत उस महान् पद पर पहुँच गई थी, जो बड़े-बड़े श्रफ़सरों को भी, बड़े से बड़े महाराजा को भी प्राप्त नहीं—मैं इस समय जनता के हृदय पर राज कर रही थी। प्रजिस श्रिधकारियों की इसी लिए गुलामी करती है कि उसे वेतन मिलता है। पेट की गुज़ामी उससे सब कुछ करवा लेती है। महाराजा का हक्म लोग इसलिए मानते हैं कि उससे उपकार की श्राशा या द्यानि का भय होता है। यह श्रापार जन-समूह क्या मुक्तसे किसी फायदे की श्राशा रखता था, या उसे मुफासे किसी हानि का भय था? कदापि नहीं। फिर भी वह मेरे कड़े से कड़े हुक्म को मानने के लिए तैयार था। इसी लिए कि जनता मेरे बिलदानों का ब्रादर करती थी : इसी लिए कि उनके दिलों में स्वाधीनता की जो तड़प थी, गुलामी के जंजीरों को तोड़ देने की जो बेचैनी थी, मैं उस तड़प श्रीर बेचैनी की सजीव मृति समभी जा रही शी। निश्चित समय पर जुलूस ने प्रस्थान किया। उसी वक्क पुलीस ने मेरी गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। वारंट देखते ही तुम्हारी याद श्राई। पहले तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। श्रव मुक्ते तुम्हारी ज़रूरत है। उस वक्क तुम मेरी हमदर्दी की मूखी थीं। श्रव में सहानुभृति की मिला माँग रही हूँ। मगर मुक्तमें श्रव लेशमात्र भी दुवलता नहीं है। में चिन्ताश्रों से मुक्त हूँ। मेजिस्ट्रेट जो कठोर से कठोर दएड प्रदान करे, उसका स्वागत करूँगी। श्रव में पुलीस के किसी श्रालेप या श्रवस्य श्रारोपएग का प्रतिवाद न करूँगी; क्योंकि में जानती हूँ, में जेल के बाहर रहकर जो कुछ कर सकती हूँ, जेल के श्रन्दर रहकर उससे कहीं ज्यादा कर सकती हूँ। जेल के बाहर भूलों की सम्भावना है, बहक्त का भय है, समभौते का प्रलोभन है, स्पर्धा की चिन्ता है। जेल सम्भान श्रोर मिक्त की एक रेखा है, जिसके भीतर शैतान कदम नहीं रख सकता। मेदान में जलता हुश्रा श्रवाव वायु में श्रपनी उष्णता को खो देता है; लेकिन इंजिन में बन्द होकर वही श्राग संचालन शक्त का श्रवण्ड भएडार बन जाती है।

श्रन्य देवियाँ भी श्रा पहुँचीं श्रीर मृदुला सबसे गले मिलने लगी। फिर भारत माता की जय'-ध्विन जेल की दीवारों को चीरती हुई श्राकाश में जा पहुँची।

## क्रानूनी कुमार

(मि॰ क़ानूनी कुमार, एम्॰ एल्॰ ए० अपने आफिस में समाचार-पत्रों, पित्रकाओं, रिपोटों का एक देर लिये बैठे हैं, देश की चिन्ताओं से उनकी देह स्थून हो गई है। सदैव देशोद्धार की फिक्र में पड़े रहते हैं। समने पार्क है। उसमें कई लड़के खेल रहे हैं, कुछ परदेशवाली स्त्रियाँ हैं, फ़ेंसिंग के सामने बहुत-से भिखमंगे बैठे हुए हैं, एक चायवाला एक वृत्त के नीचे चाय बेच रहा है।)

कान्नी कुमार—( श्राप ही श्राप ) देश की दशा कितनी ख़राब होती चली जाती है। गवनमेंट कुछ नहीं करती। वस, दावतें खाना श्रीर मौज उड़ाना उसका काम है। (पार्क की श्रोर देखकर ) श्राह! यह कोमल कुमार सिगरेट पी रहे हैं। शोक, महाशोक कोई कुछ, नहीं कहता, कोई कुछ, नहीं कहता, कोई इसको रोकने की कीश्रिश नहीं करता। तम्बाकू कितनी कहरीली चील है, बालकों को इससे कितनी हानि होती है, यह कोई नहीं जानता। ( तम्बाकू की रिपोर्ट देखकर ) श्रोफ ! रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जितने बालक श्रपराधी होते हैं, उनमें ७५ प्रति सैकड़ा सिगरेटबाज़ होते हैं। बड़ी भयंकर दशा है। हम क्या करें! लाख स्पीचें दो, कोई सुनता हो नहीं। इसको क़ान्त से रोकना चाहिए, नहीं तो श्रनर्थ हो जायगा। ( काग़ज़ पर नोट करता है ) तंबाकू-बहिष्कार-बिल पेश करूँगा। कौंसिल खुलते ही यह बिल पेश कर देना चाहिए।

(एक च्या के बाद फिर पार्क की श्रोर ताकता है, श्रीर परदेदार महिलाश्रों को घास पर बैठे देखकर लम्बी साँस लेता है।)

ग्रज़ब है, ग्रज़ब है, कितना घोर अन्याय! कितना पाश्चिक व्यवदार! यह कोमलांगी मुन्दिरियाँ चादर में लिपटी हुई कितनी भदी, कितनी फूइड़ मालूम होती हैं, जभी तो देश का यह हाल हो रहा है। (रिपोर्ट देखकर) लियों की मृत्यु-संख्या बढ़ रही है। भीषणा गति से बढ़ रही है। तपेदिक उछलता चला आता है, प्रस्ति की बीमारी आंधी की तरह चढ़ी आती है, और हम हैं कि आंखें बन्द किये खड़े हैं। बहुत जरूद ऋषियों की यह भूमि, यह वीर-प्रविनी जन्नी, रसातल को चली जायगी, इसका कहीं निशान भी न रहेगा। गवनमेन्ट को क्या फ़िक्र। लोग कितने पाषाण हो गये हैं। आंखों के सामने यह अत्याचार देखते हैं और ज़रा भी नहीं चौंकते। यह मृत्यु का शेथिल्य है। यहाँ भी क्रानून की ज़रूरत है। एक ऐसा क्रानून बनाना चाहिए, जिससे कोई स्त्री परदे में न रह सके। अब समय आ गया है कि इस विषय में सरकार क्रदम बढ़ावे। क्रानून की मदद के बग़ैर कोई सुधार नहीं हो सकता, और यहाँ क़ानूनी मदद की जितनी ज़रूरत है, उतनी और कहाँ हो सकती है। माताओं पर देश का भविष्य अवलियत है। परदा-इटाव-बिल पेश होना चाहिए। जानता हूँ बड़ा विरोध होगा; लेकिन गवनमेंट को साहस से काम लेना चाहिए। (क्राग़ज पर नोट करता है) यह विश्व भी असेवली खुलते ही पेश कर देना होगा। बहुत विलंब हो चुका, अब विलंब की गुजाइश नहीं है, वरना मीज़ का अंत हो जायगा।

( मनौदा बनाने लगता है-हेतु श्रीर उद्देश्य...)

( सहसा एक भिद्धक सामने श्राकर पुकारता है—जय हो सरकार की, लहमी फूलें-फूलें,...)

क़ानूनी-हट जास्रो, यू सुत्रर, कोई काम क्यों नहीं करता !

भिचुक-वड़ा धर्म होगा सरकार, मारे भूखों के अंखों तले अँधेरा...

कान्ती—चुप रहो सुश्चर, हट जाश्चो सामने से, श्चभी निकल जाश्चो, बहुत दूर निकल जाश्चो।

( मसौदा छोड़कर फिर आप ही आप )

यह ऋषियों की भूमि श्राज भिद्धकों की भूमि हो रही है। जहाँ देखिए, वहाँ खेंड़-के-खेंड़ श्रौर दल-के-दल भिखारी! यह गवनमेंट की लापरवाही की बरकत है। इगलैंड में कोई भिद्धक भीख नहीं माँग सकता। पुलीस पकड़कर कालकोठरी में बंद कर दे। किसी समय देश में इनने भिखमंगे

नहीं हैं। यह पराधीन, गुलाम भारत है, जहाँ ऐसी बातें इस बीसवीं सदी में भी संभव हैं। उफ़! कितना शक्ति का अपब्यय हो रहा है। (रिपोर्ट निकालकर) ओह। ५० लाख आदमी केवल भिद्धा माँगकर गुज़र करते हैं। और क्या ठीक है कि संख्या इनकी दुगुनी न हो। यह पेशा लिखना कौन पसंद करता है। एक करोड़ से कम भिखारी इस देश में नहीं हैं। यह तो उन किखारियों की बात हुई, जो द्वार-द्वार फोलो लिये धूमते हैं। इसके उपरान्त टीकाधारी, कीपीनधारी और जटाधारी समुद्धाय भी तो है, जिसकी संख्या कम से कम दो करोड़ होगी। जिस देश में इतने हरामलोर मुक्त का माल उड़ानेवाले, दूसरों की कमाई पर मोटे होनेवाले प्राणी हों, उसकी दशा क्यों न इतनो हीन हो। आश्चर्य यही है कि अब तक यह देश जीवित कैसे हैं (नोट करता है) एक बिल की सज़त ज़रूरत है, तुरंत पेश करना चाहिए—नाम हो भिखमंगा-वहिष्कार-बिल ! ख़्व जूतियाँ चलेंगी, धम के सूत्रधार खूब-खूब नाचेंगे, खूब गालियाँ देंगे, गवर्नमेंट भी कन्नो काटेगी; मगर सुधार का मार्ग तो कंटकाकीर्या है हो। तीनों बिल मेरे ही नाम से हों, फिर देखिए कैती खलबली मचती है।

( श्रावाल श्राती है—चाय गरम! चाय गरम!! अगर श्राहकों की संख्या बहुत कम है। क़ान्ती कुमार का ध्यान चायवाले की श्रोर श्राकर्षित हो जाता है)

कान्नी—( श्राप-ही-श्राप ) चायवाले की दूकान पर एक भी ग्राहक नहीं, क्या मूर्ल देख है! इतनी बलवर्षक वस्तु श्रीर ग्राहक कोई नहीं! सभ्य देशों में पानी की जगह चाय पो जाती है। (रिपोट देखकर) केवल इंगलैंड में ५ करोड़ पोंड की चाय जाती है। इंगलैंडवाले मूर्ल नहीं हैं। उनका श्राज संसार पर श्राधिपत्य है, इसमें चाय का कितना वड़ा भाग है, कौन इसका श्रानुमान कर सकता है। श्रीर, यहीं वेचारा चायवाला खड़ा है, श्रीर कोई उसके पास नहीं फटकता। चीनवाले चाय पी-पौकर स्वाधीन हो गये; मगर हम चाय न पीयेंगे। क्या श्रकत है! गवर्नमेंट का सारा दोष है। कीटों से भरे हुए दूब के लिए इतना शोर मचता है। मगर चाय को कोई नहीं पूछता, जो कीटों से ख़ाली, उत्तेजक श्रीर पुष्टिकारक है। सारे देश को मित

मारी गई है। (नोट करता है) गवर्नमेंट से प्रश्न करना चाहिए। असेंबज्ञी खुलते ही प्रश्नों का गाँता बाँध दूँगा।

प्रश्न—क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि गत पाँच सालों में भारतवर्ष में चाय की खपत कितनी बढ़ी है श्रौर उसका सर्वेशधारण में प्रचार करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कदम लिये हैं।

(एक रमणी का प्रवेश—कटे हुए केश, आड़ी माँग, पारनी रेशमी साड़ो, कलाई पर चड़ी, आँखों पर ऐनक, पाँव में ऊँवी एड़ी के लेडी शरू, हाथ में एक बहुवा लटकाये हुए, साड़ी में खुव है, गले में मोतियों का हार।)

क़ानूनी—( हाथ बढ़ाकर ) हला मिसेज़ बोस ! आप खूर आ है, कहिए-किथर की सैर हो रही है ! अबकी तो 'आलोक' में आपकी कविता बड़ी सुन्दर थी। मैं तो पढ़कर मस्त हो गया। इस नन्हे-से हृदय में इतने भाव कहाँ से आ जाते हैं ! मुक्ते आश्चर्य होता है। शब्द-विन्यास की तो आप रानी हैं। ऐसे-ऐसे चोट करनेवाले भाव आपको कैसे सुक्त जाते हैं !

मिसेज़ बोस—दिल जलता है, तो उसमें आप से आप धुएँ के बादल निकलते हैं। जब तक स्त्री-समाज पर पुरुषों का यह अत्याचार रहेगा, ऐसे भावों की कमी न रहेगी।

क़ान्नी-क्या इधर कोई नई बात हो गई ?

बोस—रोज़ ही होती रहती है। मेरे लिए डाक्टर बोस की आज्ञा नहीं कि किसी के घर मिलने जाओ, या कहीं सेर करने जाओ। अवकी कैसी गरमी पड़ी हैं कि सारा रक्त जल गया; पर मैं पहाड़ों पर न जा सकी। सुभासे यह अत्याचार, यह गुलामी नहीं सही जाती।

क़ानूनी-डाक्टर दोस खुद भी तो पहाड़ों पर नहीं गये।

बोस—वह न जायँ, उन्हें घन की हाय-हाय पड़ी है। मुक्ते क्यों अपने साथ जलाते हैं। वह अगर अभागे हैं, तो अपने भाग्य को रोयें, मुक्ते क्यों अपने साथ लिये मरते हैं! वह क्लब जाना नहीं चाहते, उनका समय रुपए उगलता है, मुक्ते क्यों रोकते हैं। वह खहर पहनें, मुक्ते क्यों अपने पसन्द के कपड़े पहनने से रोकते हैं! वह अपनो माता और भाहयों के गुलाम बने रहें, मुक्ते क्यों उनके साथ रो-रोकर दिन काठने पर मज़बूर करते हैं? मुक्ति यह बरदारत नहीं हो सकता। श्रमिरिका में एक कटु वचन कहने पर संदन्ध-विच्छेद हो जाता है। पुरुष ज़रा देर से घर श्राया श्रीर स्त्री ने तलाक़ दिया। वह स्वाधीनता का देश है, वहाँ लोगों के विचार स्वाधीन हैं। यह गुलामों का देश है, यहाँ हर एक बात में उसी गुलामी की छाप है। मैं श्रब डाक्टर बोस के साथ नहीं रह सकती। नाकों दम श्रा गया। इसका उत्तर-दायित्व उन्हीं लोगों पर है, जो समाज के नेता श्रीर व्यवस्थापक बनते हैं। श्रमर श्राप चाहते हैं कि स्त्रियों को गुलाम बनाकर स्वाधीन हो जायँ, तो यह श्रमहोनों बात है। जब तक तलाक़ का क़ानून न जारी होगा, श्रापका स्वराज्य श्राकाश-कुसुम ही रहेगा। डाक्टर बोस को श्राप जानते हैं, धर्म में उनकी कितनी श्रद्धा है। ख़ब्त कहिए। मुक्ते धर्म के नाम से घृणा है। इसी जर्म ने स्त्री-जाति को पुरुष की दासी बना दिया है। मेरा बस चलें, तो में सारे धर्म की पोथियों को उठाकर परनाले में फेंक दूँ।

(मिसेज़ ऐयर का प्रवेश। गोरा रंग, ऊँचा कद, ऊँचा गाउन, गोल हाँड़ी की-सी टोगी, ब्राँखों पर ऐनक, चेहरे पर पाउडर, गालों ब्रोर ब्रोठों पर सुर्फ्व पेंट, रेशमो जुर्शवें ब्रोर ऊँची एँड़ी के जूते।)

क़ानूनी—( हाथ बढ़ाकर ) हल्लो मिसेज़ ऐवर! श्राप ख़ूब श्राई, कहिए किघर की सैर हो रही है ? 'ग्रालोक' में श्रवकी श्रापका लेख श्रत्यन्त सुन्दर था, मैं तो पढ़कर दंग रह गया।

मिसेज़ ऐयर—( मिसेज़ बोस की श्रोर मुसिकराकर ) दंग ही तो रह गये, या कुछ किया भी ! हम स्त्रियाँ श्रपना कलेजा निकालकर रख दें; लेकिन पुरुषों का दिल न पसीजेगा।

मिसेज़ बोस--सत्य ! बिलकुल सत्य ।

ऐयर—मगर इस पुरुष-राज का बहुत जल्द अन्त हुआ जाता है। स्त्रियाँ अब केंद्र में नहीं रह सकतीं। मि॰ ऐयर की सूरत में नहीं देखना चाहती।

( मिसेज़ बोस मुँह फेर लेती हैं )

क़ानूनी ( मुसकिराकर ) मि॰ ऐयर तो ख़ूबसूरत ब्रादमी हैं। लेडी ऐयर—उनकी सूरत उन्हें मुबारक रहे। मैं ख़ूबसूरत पराधीनता कहीं चाहती, बद-सूरत स्वाबीनता चाहती हूँ। वह मुक्ते श्रवकी ज़बरदस्ती पहाड़ पर ले गये। वहाँ की शीत मुक्तसे नहीं सही जाती, कितना कहा कि मुक्ते मत ले जाश्रो मगर किसी तरह न माने। मैं किसी के पीछे-पीछे कुतिया की तरह नहीं चलना चाहती।

( मिसेज़ बोस उठकर खिड़की के पास चली जाती हैं।)

क़ानूनी—अब सुके मालूम हो गया कि तलाक़ का बिल असेम्बली में पेश करना पड़ेगा।

ऐयर- ख़र, श्रापको मालूम तो हुआ। मगर शायद क्रयामत में ?

क़ानूनी—नहीं मिसेज़ ऐयर, भ्रवकी छुटियों के बाद ही यह बिल पेश होगा और धूम-धाम के साथ पेश होगा। बेशक पुरुषों का अत्याचार बढ़ रहा है। जिस प्रधा का विरोध आप दोनों महिलाएँ कर रही हों, यह अवस्य हिन्दू समाज के लिए घतक है; आगर हमें सभ्य बनना है तो सभ्य देशों के गदिचन्हों पर चलना पड़ेगा। धर्म के ठीकेदार बिल्ल-पों मचायेंगे, काई गरवाह नहीं। उनकी ख़बर लेना आप दोनों महिलाओं का काम होगा। ऐसा बनाना कि मुँह न दिखा सकें।

तेडी ऐयर—पेशानी धन्यबाद देती हूँ। ( हाथ मिलाकर चली जाती है।)

मिसेज़ बोस—( खिड़की के पास आकर) आज इसके घर में घी का चिराग़ जलेगा। यहाँ से सीघे बोस के पास गई होगी। मैं भी जाती हूँ।

#### (चली जाती है)

(क़ानूनी कुमार एक क़ानून की किताब उठाकर उसमें तलाक़ की व्यवस्था देखने लगता है कि मि॰ श्राचार्या त्राते हैं। सुँह साफ, एक श्रांख पर ऐनक, खाकी श्राघा बाँह का शर्ट, निकर, ऊनी मोजे, लंबे बूट। पीछे एक छोटा टेरियर कुत्ता भी है।)

क़ानूनी—हल्लो मि० म्राचार्या, स्राप खूब स्राये, स्राज किथर की सैर हो रही है ! होटल का क्या हाल है !

श्राचार्या—कुरो की मौत मर रहा है। इतना बढ़िया भोजन, इतना खाफ-सुथरा मकान, ऐसी रोशानी, इतना श्राराम, फिर भी मेहमानों का तुर्भिन्। एमफ में नहीं आता, अब कितना निर्र्त घटाऊँ। इन दामों अलग घर में मोटा खाना भी निश्च नहीं हो सकता। उत्पर सारे ज़माने की फंफट, कभी नौकर का रोना, कभी दूधवाले का रोना, कभी घोबी का रोना, कभी मेहतर का रोना। यहाँ सारे जंजाल से मुक्ति हो जाती है; फिर भी आधि कमरे खाली पड़े हैं।

क़ानूनी-यह तो आपने बुरी ख़बर सुनाई।

श्राचार्या — पिन्छुम में क्यों इतना सुख श्रीर शान्ति है, क्यों इतना प्रकाश श्रीर घन है, क्यों इघनी स्वाधीनता श्रीर बल है! इन्हीं होटलों के प्रसाद से। होटल पिन्छुमी गौरव का मुख्य श्राग है, पिन्छुमी सभ्यता का प्राण है। श्रागर श्राप भारत को उन्नित के शिखर पर देखना चाहते हैं, तो होटल-जीवन का प्रचार कीजिए। इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं है। जब तक छोटी-छोटी घरेलू चिन्ताश्रों से मुक्त न हो जायँगे, श्राप उन्नित कर ही नहीं सकते। राजों, रईसों को श्रलग घरों में रहने दीजिए, वह एक की जगह दस खर्च कर सकते हैं। मध्यम श्रेणीवालों के लिए होटल के प्रचार में ही सब कुछ है। हम श्रपने सारे मेहमानों की फिक्त श्रपने सिर पर लेने को तैयार हैं, फिर भी जनता को श्रांखें नहीं खुलतीं। इन मूखों की श्रांखें उस वक्त तक न खुलेंगी, जब तक क़ानून न बन जायगा।

क़ान्नी—(गंभीर भाव से) हाँ, मैं भी कोच रहा हूँ। ज़रूर क़ान्न से मदद लेनी चाहिए। एक ऐसा क़ानून बन जाय कि जिन लोगों की आय ५०) से कम हो, वह होटलों में रहें। क्यों?

श्रावार्या — श्राप श्राप यह क़ानून बनवा दें, तो श्रानेवाली संतान श्राप की श्राना मुक्तिदाता समकेगी। श्राप एक क़दम में देश को ५०० वर्ष की मंज़िल तय करा देंगे।

क़ानूनी—तो लो, श्रवकी यह क़ानून भी असेंबली खुलते ही पेश कर हूँगा। वड़ा शोर मचेगा। लोग देश-द्रोही और जाने क्या-क्या कहेंगे; पर इसके लिए तैयार हूँ। कितना दुःख होता है, जब लोगों को अहीर के द्वार पर लुटिया लिये खड़ा देखता हूँ। स्त्रियों का जीवन तो नरक-तुल्य हो रहा है। सुबह से दस-बारह बजे रात तक घर के धन्धों से फुरसत नहीं। कभी बरतन माँजो, कभी भोजन बनाश्रो, कभी भाड़ लगाश्रो! फिर स्वास्थ्य कैसे बने, जीवन कैसे मुखी हो, सैर कैसे करें। जीवन के श्रामोद-प्रमोद का श्रानन्द कैसे उठायें। श्रध्ययन कैसे करें। श्रापने खूब कहा, एक कदम में ५०० सालों की मंजिल पूरी हुई जाती है।

म्राचार्या—तो श्रवकी बिल पेश कर दीजिएगा !

( श्राचार्या हाथ मिलाकर चला जाता है।)

क़ानृनी कुमार खिड़की के सामने खड़ा होकर 'होटल-प्रचार-दिल' का मसिवदा सोच रहा है। सहसा पार्क में एक स्त्री सामने से गुजरती है। उसकी गोद में एक बच्चा है, दो बच्चे पीछे-पीछे चल रहे हैं और उदर के उमार से मालूम होता है कि स्त्री गर्भवती भी है। उसका कृश शरीर, पीला मुख श्रीर मन्दगति देखकर श्रनुमान होता है कि उसका स्वास्थ्य विगड़ा हुआ है, श्रीर हस भार का वहन करना उसे कष्टपद है।

क़ानूनी कुमार-( श्राप ही श्राप ) इस समाज का, इस देश का श्रीर इस जीवन का सत्यानाश हो, जहाँ रमिण्यों को केवल बच्चा जनने की मशीन समभा जाता है। इस बेचारी को जीवन का क्या सुख! कितनी ही ऐसी बहनें इसी जंजाल में फँसकर ३०-३५ की ऋवस्था में, जब कि वास्तव में जीवन को मुखी होना चाहिए, रुग्ण होकर संसारयात्रा समाप्त कर देती हैं। हा भारत ! यह विपत्ति तेरे सर से कब टलेगी ! संसार में ऐसे-ऐसे पाषाया-हृदय मनुष्य पड़े हुए हैं, जिन्हें इन दुखियारियों पर ज़रा भी दया नहीं श्राती। ऐसे अन्वे, ऐसे पाषाण, ऐसे पाखरडी समाज को. जो स्त्री को अपनी वास-नाश्रों की वेदी पर बलिदान करता है, कानून के सिवा श्रीर किस विधि से सचेत किया जाय। श्रीर कोई उपाय नहीं है। नर-हत्या का जो दगड है, वही दगड ऐसे मनुष्यों को मिलना चाहिए। मुबारक होगा वह दिन. जब भारत में इस नाशिनी प्रथा का अन्त हो जायगा-की का मरगा, बचों का मरण. और जिस समाज का जीवन ऐसी सन्तानों पर श्राधारित हो उसका मरण ! ऐसे बदमाशों को क्यों न दगड दिया जाय । कितने अन्धे लोग हैं। बेकारी का यह हाल कि आबी जन-संख्या मिक्खयाँ मार रही है, आमदनी का यह हाल कि भरपेट किसी को रोटियाँ नहीं मिलती, बचों को द्य स्वप्न

में भी नहीं मिलता और यह अन्धे हैं कि बच्चे पर बच्चे पैदा करते जाते हैं। 'संतान-निग्रह-बिल' की इस समय देश को जितनी ज़रूरत है उतनी और किसी क़ानून की नहीं। असेंबली खुलते ही यह बिल पेश करूँगा। प्रलय हो जायगा, यह जानता हूँ। पर और उपाय ही क्या है। दो बच्चे से ज़्यादा जिसके हों उसे कम से कम पाँच वर्ष की कैद, उसमें पाँच महीने से कम काल-कोठरी न हो। जिसकी आमदनी १००) से कम हो उसे संतानोत्पत्ति का अधिकार ही न हो। (मन में उस बिल के बाद की अवस्था का आनन्द लेकर) कितना सुखमय जीवन हो जायगा! हाँ, एक दक्षा यह भी रहे कि एक सन्तान के बाद कम से कम ७ वर्ष तक दूसरी सन्तान न आने पाये। तब इस देश में सुख और सन्तोष का साम्राज्य होगा, तब स्त्रियों और बच्चों के मुँह पर खून की सुर्खी नज़र आयेगी, तब मज़बूत हाथ-पाँव और मज़बूत दिल-ज़िंगर के पुरुष उत्पन्न होंगे।

(मिसेज़ कानूनी कुमार का प्रवेश)

क़ानूनी कुमार जल्दी से रिपोर्टों और पत्रों को समेट देता है और एक उपन्यास खोलकर बैठ जाता है।

मिसेज़—क्या कर रहे हो ? वही धुन ! क्रानुनी—एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ ।

मिसेज़—तुम सारी दुनिया के लिए क्रानृन वनाते हो, एक क्रानृन मेरे लिए भी बना दो, इससे देश का जितना बड़ा उपकार होगा, उतना और किसी क्रान्न से न होगा; तुम्हारा नाम अमर हो जायगा और घर-घर तुम्हारी पूजा होगी।

क़ान्ती—श्रगर तुम्हारा ख़याल है कि मैं नाम और यश के लिए देश की सेवा कर रहा हूँ; तो मुक्ते यही कहना पड़ेगा कि तुमने मुक्ते रत्ती भर भी नहीं समका।

मिसेज़—नाम के लिए काम करना कोई बुरा काम नहीं है श्रीर तुम्हें यश की श्राकांचा हो, तो मैं उसकी निन्दा न करूँगी! भूलकर भी नहीं! मैं तुम्हें एक ही ऐसी तदबीर बता दूँगी, जिससे तुम्हें इतना यस मिलेगा कि तुम कव जाश्रोगे। फूलों की इतनी वर्षा होगी कि तुम उसके नीचे दव जाश्रोगे। गले में इतने हार पड़ेंगे कि तुम गरदन सीधी न कर सकोगे।

क़ानूनी—( उत्सुकता को छिपाकर ) कोई मज़ाक़ की बात होगी। देखों मिन्नी, काम करनेवाले आदमी के लिए इससे बड़ी दूसरी बाघा नहीं है कि घरवाले उसके काम की निन्दा करते हों। मैं तुम्हारे इस व्यवहार से निराश हो जाता हूँ।

मिसेज़—तलाक़ का क़ानून तो बनाने जा रहे हो, श्रब क्या डर है। क़ानूनी—फिर वही मज़ाक़। मैं चाहता हूँ, तुम इन प्रश्नों पर गम्मीर विचार करों

मिसेज़—मैं बहुत गम्भीर विचार करती हूँ। एच मानो। मुक्ते इसका दुःख है कि तुम मेरे भावों को नहीं समभते। मैं इस वक्क तुमसे जो बात कहने जा रही हूँ, उसे मैं देश की उन्नति के लिए त्रावश्यक ही नहीं, परमावश्यक समभती हूँ। मुक्ते इसका पक्का विश्वास है।

क़ान्नी — पूछने की हिम्मत तो नहीं पड़ती ( अपनी भेंप मिटाने के लिए हँ अता है।)

मिसेज़—में तो खुद ही कहने आई हूँ। हमारा वैवाहिक जीवन कितना लजास्पद है, तुम खूब जानते हो। रात-दिन रगड़ा-भगड़ा मचा रहता है। कहीं पुरुष की मूळों के बाल नोचती है। हमेशा एक-न-एक गुल खिला ही करता है। कहीं एक मुँह फुलाये बैठा है, कहीं दूसरा घर छोड़कर भाग जाने की धमकी दे रहा है। कारण जानते हो क्या है! कभी सोचा है? पुरुषों की रिक्षकता और कृपणता! यही दोनों ऐव मनुष्यों के जीवन को नरक तुल्य बनाये हुए हैं। जिधर देखो अशान्ति है, विद्रोह है, बाधा है। साल में लाखों हत्याएँ इन्हीं बुराइयों के कारण हो जाती हैं, लाखों स्त्रियां पतित हो जाती हैं, पुरुष मद्यसेवन करने लगते हैं। बोलो, यह बात है या नहीं?

कानूनी—बहुत-सी बुराइयाँ ऐसी हैं जिन्हें कानून नहीं रोक सकता। मिसेज़--( क्रहक़हा मारकर ) अच्छा, क्या आप भी क़ानून की अच्मता स्वीकार करते हैं ? मैं यह न समभती थी। मैं तो क़ानून को ईश्वर से ज़्यादा सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान् समभती हूँ।

क़ानूनी--फिर तुमने मज़ाक शुरू किया।

मिसेज़—श्रच्छा लो कान पकड़ती हूँ। श्रव न हँ सूँगी। मैंने उन बुरा-इयों को रोकने का एक नमूना सोचा है। उसका नाम होगा 'दम्पति-सुख-शान्ति-बिल' उसकी दो मुख्य घाराएँ होंगी। श्रीर कानूनी बारीकियाँ तुम ठीक कर लेना। एक घारा होगी कि पुरुष श्रपनी श्रामदनी का श्राधा बिना कान-पूँछ हिलाये स्त्री को दे दे। श्रगर न दे, तो पाँच साल कठिन कारा-वास श्रीर पाँच महीने काल कोठरी। दूसरी घारा होगी पन्द्रह से पचास वर्ष तक के पुरुष घर के बाहर न निकलने पायें। श्रगर कोई निकले, तो दस साल कारावास श्रीर दस महीने काल कोठरी। बोलो मंज़र है ?

क़ानुनी--(गंभीर होकर) असंभव! तुम प्रकृति को पलट देना चाहती हो। कोई पुरुष घर में केंदी वनकर रहना खीकार न करेगा।

मिसेज़—वह करेगा और उसका बाप करेगा। पुलीस डंडे के ज़ोर से करायेगी। न करेगा तो चक्की पीसनी पड़ेगी। करेगा कैसे नहीं ? अपनी स्त्री को घर की सुर्गी समम्मना और दूसरी स्त्रियों के पीछे दौड़ना क्या ख़ालाजी का घर है ? तुम अभी इस क़ानून को अस्वामाविक समभते हो। मत घव-राओ। स्त्रियों का अधिकार होने दो। यह पहला क़ानून न बन जाये, तो कहना कोई कहता था। स्त्री एक-एक पैसे के लिए तरसे, और आप गुल-स्त्रे उड़ायें! दिस्लगी है! आधी आमदनी स्त्री को देनी पड़ेगी जिसका उससे कोई हिसाब न पूछा जा सकेगा।

क़ानूनी—तुम मानव-समाज को मिट्टी का खिलौना समभती हो। मिसेज़—कदापि नहीं। मैं यही समभती हूँ कि क़ानून सब कुछ कर सकता है। मनुष्य का स्वभाव भी बदल सकता है।

कानूनी-कानून यह नहीं कर सकता।

मिसेज़-कर सकता है।

क़ानूनी-नहीं कर सकता।

मिसेज़—कर सकता है। श्रगर वह ज़बरदस्ती लड़कों को स्कूत

मेज सकता है, श्रगर वह ज़बरदस्ती विवाह की उम्र नियत कर सकता है, श्रगर वह ज़बरदस्ती बचों को टीका लगवा सकता है, तो वह ज़बरदस्ती पुरुष को घर में बन्द भी कर सकता है, उनकी श्रामदनी का श्रामा श्रियों को दिला भी सकता है। तुम कहोगे पुरुष, को कष्ट होगा। ज़बरदस्ती जो काम कराया जाता है, उसमें करनेवाले को कष्ट होता है। तुम उस कष्ट का श्रामुभव नहीं करते; इसी लिए वह तुम्हें नहीं श्रखरता। में यह नहीं कहती कि सुधार ज़रूरी नहीं है। में भी शिला का प्रचार चाहता हूँ, में भी बाल-विवाह बंद करना चाहती हूँ, में भी चाहती हूँ, बीमारियों न फैलें; लेकिन क़ानून बनाकर, ज़बरदस्ती यह सुधार नहीं करना चाहती। लोगों में शिला श्रीर जायित फैजाश्रो, जिसमें क़ानूनी भय के बग़र यह सुधार हो जाय। श्रापसे क़ुरसी तो छोड़ी जाती नहीं, घर से निकला जाता नहीं, शहरों की विलासिता को एक दिन के लिए भी नहीं त्याग सकते श्रीर सुधार करने चले हैं श्राप देश का। इस तरह सुधार न होगा, हाँ, पराधीनता की बेड़ी श्रीर कटोर हो जायगी।

(मिसेज़ कुमार चली जाती हैं श्रीर क़ानूनी कुमार श्रव्यवस्थित-चित्त-सा कमरे में टहलने लगता है।)

## पत्नी से पति

मिस्टर सेठ को सभी हिन्दुस्तानी चीज़ों से नफ़रत थी और उनकी सुन्दरी पत्नी गोदावरी को सभी विदेशी चीज़ों से चिढ़। मगर धैर्य और विनय भारत की देवियों का आमृष्य है। गोदावरी दिल पर हज़ार ज़ब्र करके पित की लाई हुई विदेशी चीज़ों का व्यवहार करती थी, हालाँकि भीतर ही भीतर उसका हुद्य अपनी परवशता पर रोता था। वह जिस वक्त अपने छुज्जे पर खड़ी होकर सड़क पर निगाह दौड़ाती और कितनी ही महिलाओं खो खहर की साड़ियाँ पहने गर्व से सिर उठाये चलते देखती, तो उसके भीतर की वेदना एक ठंडी आह बनकर निकल जाती थी। उसे ऐसा मालूम होता था कि मुक्तसे ख़्यादा बदनसीव औरत संसार में नहीं है। मैं अपने स्वदेशवासियों को इतनी भी सेवा नहीं कर सकती! शाम को भिस्टर सेठ के आबह करने पर वह कहीं मनोरंजन या थैर के लिए जाती, तो विदेशी कपड़े पहिने हुए निकलते शर्म से उसकी गर्दन भुक जाती थी। वह पत्रों में महिलाओं के जोश भरे व्याख्यान पढ़ती, तो उसकी आँखें जगमगा उठतीं, थोड़ी देर के लिए वह भूल जाती कि मैं यहाँ बन्धनों से जकड़ी हुई हूँ।

होली का दिन था, श्राठ बजे रात का समय। स्वदेश के नाम पर विके हुए श्रनुरागियों का जुलूस श्राकर मिस्टर सेठ के मकान के सामने हका श्रीर उसी चौड़े मैदान में विलायती कपड़ों की होलियाँ लगाने की तैयारियाँ होने लगीं। गोदावरी श्रपने कमरे में खिड़की पर खड़ी यह समारोह देखती थी श्रीर दिल मसोसकर रह जाती थी। एक वह हैं, जो यों खुश-खुश, श्राज़ादी के नशे से मतवाले, गर्व से सिर उठाये होली लगा रहे हैं, श्रीर एक में हूँ कि पिंजड़े में बन्द पद्यों की तरह फड़फड़ा रही हूँ। हन तीलियों को कैसे तोड़ हूँ ! उसने कमरे में निगाह दौड़ाई। सभी चीज़ें विदेशी थीं। स्वदेश का एक सूत भी न था। यही चीज़ें वहाँ जलाई जा रही थीं श्रीर वही चीज़ें यहाँ उसके हृदय में संचित ग्लानि की मौति संदूकों में रखी हुई थीं। उसके जी

में एक लहर उठ रही थी कि इन चीज़ों को उठाकर उसी होली में डाल दे। उसकी सारी ग्लानि श्रीर दुवलता जलकर भस्म हो जाय; मगर पित की श्रप्र- सकता के भय ने उसका हाथ पकड़ लिया। सहसा मि॰ सेठ ने श्रन्दर श्राकर कहा—ज़रा इन सिरफिरों को देखो, कपड़े जला रहे हैं। यह पागलपन, उन्माद श्रीर बिद्रोह नहीं तो श्रीर क्या है। किसी ने सच कहा है, हिन्दुस्ता- नियों को न श्रक्ल श्राई है, न श्रायेगी। कोई कल भी तो सीधी नहीं।

गोदावरी ने कहा-तुम भी हिन्दुस्तानी हो।

सेट ने गर्म होकर कहा—हाँ; लेकिन मुक्ते इसका हमेशा खेद रहता है कि ऐसे अभागे देश में क्यों पैदा हुआ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुक्ते हिंदुस्तानी कहे या समके। कम से कम मैंने आचार-व्यवहार, वेश-भूषा, रीति-नीति, कर्म-वचन, में कोई ऐसी बात नहीं रखी, जिससे हमें कोई हिंदुस्तानी होने का कलंक लगाये। पूछिए, जब हमें आठ आने गज़ में बढ़िया कपड़ा मिलता है, तो हम क्यों मोटा टाट खरीदें। इस विषय में हर एक को पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए। न जाने क्यों गवर्नमेन्ट ने इन दुष्टों को यहाँ जमा होने दिया। अगर मेरे हाथ में अधिकार होता, तो सबों को जहन्तुम रसीद कर देता। तब आटे-दाल का माव मालूम होता।

गोदावरी ने अपने शब्दों में तिच्या तिरस्कार भरके कहा—तुम्हें अपने भाइयों का ज़रा भी ख्वाल नहीं आता ? भारत के खिवा और भी कोई देश है, जिसपर किसी दूसरी जाति का शासन हो ! छोटे-छोटे राष्ट्र भी किसी दूसरी जाति के शासन हो ! छोटे-छोटे राष्ट्र भी किसी दूसरी जाति के शुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। क्या हिन्दुस्तान के लिए यह लज्जा की बात नहीं है कि वह अपने थोड़े-से फायदे के लिए सरकार का साथ देकर अपने ही भाइयों के साथ अन्याय करे ?

सेठ ने भौहें चढ़ाकर कहा—मैं इन्हें श्रपना भाई नहीं समझता। गोदावरी—श्राख़िर तुम्हें सरकार जो वेतन देती है, वह इन्हीं की जेव से श्राता है।

सेठ—पुने इससे कोई मतलब नहीं कि मेरा वेतन किसकी जेब से आता है। मुक्ते जिसके हाथ से मिलता है, वह मेरा स्वामी है। न जाने इन दुष्टों को क्या सनक सवार हुई है। कहते हैं भारत आध्यात्मिक देश है। क्या पत्नी से पति [ ३१

श्रध्यात्म का यही श्राशय है कि परमात्मा के विधानों का विरोध किया जाय ? जब यह मालूम है कि परमात्मा को इच्छा के विच्छ एक पत्ती भी नहीं हिल सकती, तो यह कैसे मुमकिन है कि यह इतना बड़ा देश परमात्मा की मर्जी बग़ैर श्रॅगरेज़ों के श्रधीन हो? स्यों इन दीवानों को इतनी श्रक्त नहीं श्राती कि जब तक परमात्मा की इच्छा न होगी, कोई श्रॅगरेज़ों का बाल भी बौका न कर सकेगा।

गोदावरी—-तो फिर क्यों नौकरी करते हो ? परमात्मा की इच्छा होगी, तो आप ही आप भोजन मिल जायगा। बीमार होते हो, तो क्यों दौड़े वैद्य के घर जाते हो ? परमात्मा उन्हीं की मदद करता है, जो अपनी मदद आप करते हैं।

सेठ—वेशक करता है; लेकिन अपने घर में आग लगा देना, घर की विज्ञों को जला देना, ऐसे काम हैं, जिन्हें परमात्मा कभी पसन्द नहीं कर सकता।

गोदावरी—तो यहाँ के लोगों को चुपचाप बैठे रहना चाहिए ?

सेठ—नहीं, रोना चाहिए। इस तरह रोना चाहिए, जैसे बच्चे माता के दूध के लिए रोते हैं।

सहसा होली जली, आग की शिखायँ आसमान से बातें करने लगीं, मानो स्वाधीनता की देवी अग्नि-वस्त्र धारण किये हुए आकाश के देवताओं से गले मिलने जा रही हो।

दीनानाथ ने खिड़की बन्द कर दी, उनके लिए यह दृश्य भी अष्ठा था। गोदावरी इस तरह खड़ी रही, जैसे कोई गाय कसाई के खूँटे पर खड़ी हो। उसी वक्त किसी के गाने की आवाज़ आई।

'वतन की देखिए तक़दीर कब बदलती है।'

गोदावरी के विषाद से भरे हुए हृदय; में एक चोट लगी। उसने खिड़की खोल दी श्रीर नीचे की तरफ़ फाँका। होली श्रव भी जल रही थी श्रीर वहीं एक श्रन्था लड़का अपनी खंजरी बजाकर गा रहा था—

'वतन की देखिए तक़दीर कब बदलती है।'

वह खिड़की के सामने पहुँचा, तो गोदावरी ने पुकारा—श्रो श्रन्धे! खड़ा रह।

श्रंधा खड़ा हो गया। गोदावरी ने संदूक खोला; पर उसमें उसे एक पैसा मिला। नोट श्रौर रुपये थे; मगर श्रंधे फ़कीर को नोट या रूपये देने का तो स्वाल ही न था। पैसे श्रगर दो-चार मिल जाते, तो इस वक्त वह ज़रूर दे देती; पर वहाँ एक ही पैसा था, वह भी हतना विसा हुआ था कि कहार बाज़ार से लौटा लाया था। किसी दूकानदार ने न लिया था। श्रन्थे को वह पैसा देते हुए गोदावरी को शर्म आ रही थी। वह ज़रा देर तक पैसे को हाथ में लिये असमंजस में खड़ी रही। तब श्रंधे को बुलाया श्रौर पैसा दे दिया।

अंधे ने कहा-माताजी, कुछ खाने को दीजिए। आज दिन भर से कुछ, नहीं खाया।

गोदावरी—दिन भर माँगता है, तब भी तुमे खाने को नहीं मिलता ! श्रंधा—क्या करूँ माता, कोई खाने को नहीं देता।

गोदावरी-इस पैसे का चबैना लेकर खा ले।

श्रंघा—खा लूँगा माताजी, भगवान श्रापको ख़ुशी रखे। श्रव यहीं स्रोता हूँ।

( ? )

दूसरे दिन प्रातःकाल कांग्रेस की तरफ़ से एक आम जलसा हुआ। मिस्टर सेठ ने विलायती दूथ पाउडर, विलायती बुश से दाँतों पर मला, विलायती साबुन से नहाया, विलायती चाय विलायती प्यालियों में पी, विलायती विस-कुट विलायती मन्खन के साथ खाया, विलायती दूध पिया। फिर विलायती सूट घारण करके विलायती सिगार मुँह में दबाकर घर से निकले, और अपनी मोटर-साहकिल पर बैठकर फ्लावर शो देखने चले गये।

गोदावरी को रात भर नींद नहीं आई थी, दुराशा श्रीर पराजय की किंठिन यंत्रणा किसी कोड़े की तरह उसके हृदय पर पड़ रही थी। ऐसा मालूम होता था कि उसके कंठ में कोई कड़वी चीज़ श्राटक गई है। श्रीस्टर सेठ को. अपने प्रभाव में लाने की उसने वह सब योजनाएँ की, जो एक रमणी कर

पत्नी से पति [ ३३

सकती है; पर उस भले श्रादमी पर उसके सारे हाव-भाव, मृदु-सुरकान श्रीर वाणी-विलास का कोई श्रसर न हुआ। ख़ुद तो स्वदेशी वस्त्रों के व्यवहार करने पर क्या राज़ी होते, गोदावरी के लिए एक खहर की साड़ी लाने पर भी सहमत न हुए। यहाँ तक कि गोदावरी ने उनसे कभी कोई चोज़ माँगने की क्रसम खा ती।

क्रोध श्रीर ग्लानि ने उसकी सद्भावनात्रों को इस तरह विकृत कर दिया. जैसे कोई मैली वस्तु निर्मल जल को दूषित कर देती है। उसने सोचा, जब यह मेरी इतनी-सी बात भी नहीं मान सकते, तब फिर मैं क्यों इनके इशारों पर चलुँ, क्यों इनकी इच्छाश्रों की लौंडी बनी रहें ! मैंने इनके हाथ कल श्रपनी श्रात्मा नहीं बेची है। श्रगर श्राज ये चोरी या गृबन करें, तो क्या मैं सज़ा पाऊँगी ? उसकी सज़ा ये खद फेलेंगे। उसका श्रापराघ इनके ऊपर होगा। इन्हें अपने कर्म और वचन का अख़ितयार है. मुक्ते अपने कर्म और वचन का अख़ितयार। यह अपनी सरकार की गुलामी करें, अँगरेज़ों की चौखट पर नाक रगड़ें. मुक्ते क्या गरज़ है कि उसमें इनका सहयोग करूँ। जिसमें श्रात्माभिमान नहीं, जिसने श्रपने को स्वार्थ के हाथों वेच दिया. उसके प्रति श्रगर मेरे मन में भक्ति न हो तो मेरा दोष नहीं। यह नौकर हैं या गुलाम ! नौकरी श्रीर गुलामी में श्रन्तर है, नौकर कुछ नियमों के श्रधीन अपना निर्दिष्ट काम करता है, वह नियम स्वामी श्रीर सेवक दोनों ही पर लागू होते हैं; स्त्रामी अगर अपमान करे, अपशब्द कहे तो नौकर उसको सदन करने के लिए मज़बूर नहीं। गुलाम के लिए कोई शर्त नहीं, उसकी दैहिक गुलामी पीछे होती है, मानसिक गुलामी पहले ही हो जाती है। सर-कार ने इनसे कब कहा है कि देशी चीज़ें न ख़रीदो । सरकारी टिकटों पर. तक यह शब्द लिखे होते हैं 'स्वदेशी चीज़ें ख़रीदो ।' इससे विदित है कि सरकार देशी चीज़ों का निषेध नहीं करती, फिर भी यह महाशय मुखँक बनने की फ़िक्र में सरकार से भी दो त्रांगुल त्रागे बढ़ना चाहते हैं।

मिस्टर सेठ ने कुछ भेंपते हुए कहा—कल प्रलावर शा देखने चलोगी ?. गोदावरी ने विरक्त मन से कहा—नहीं।

'बहुत अञ्छा तमाशा है।'

'में कांग्रेस के जलसे में जा रही हूँ।'

मिस्टर सेठ के ऊपर यदि छत गिर पड़ी होती या उन्होंने विजली का तार हाथ से पकड़ लिया होता, तो भी वह इतने बदहवास न होते। ऋषिं फाड़कर बोले— तुम कांग्रेस के जलसे में जाओगी ?

'हाँ, ज़रूर जाऊँ गी।'

'मैं नहीं चाहता कि तम वहाँ जाओ।'

'श्रगर तुम मेरी परवाह नहीं करते, तो मेरा धर्म नहीं कि तुम्हारी हरएक श्राज्ञ का पालन करूँ।'

मिस्टर सेठ ने ऋषों में विष भरकर कहा—नतीजा बुरा होगा। गोदावरी मानो तलवार के सामने छाती खोलकर बोली—इसकी चिन्ता नहीं, तुम किसी के ईश्वर नहीं हां।

मिस्टर सेट खूब गर्म पड़े, धमिकयाँ दीं, आख़िर मुँह फेरकर लेट रहे। प्रातःकाल फ़्लावर शो जाते समय भी उन्होंने गोदावरी से कुछ न कहा। (३)

गोदावरी जिस समय काँग्रेस के जलसे में पहुँची, तो कई हज़ार मदीं और श्रीरतों का जमाव था। मन्त्री ने चन्दे की श्रपील की थी श्रीर कुछ लोग चन्दा दे रहे थे। गोदावरी उस जगह खड़ी हो गई जहाँ श्रीर स्त्रियाँ जमा थीं श्रीर देखने लगी कि लोग स्या चन्दा देते हैं। श्रिषकांश लोग दो-दो चार-चार श्राना ही दे रहे थे। वहाँ ऐसा धनवान था ही कौन। उसने श्रपनी जेव टटोली, तो एक रुपया निकला। उसने समक्ता यह काफ़ी है। इस इन्तज़ार में थी कि फोली समने श्राये तो उसमें डाल हूँ। सहसा वही श्रंघा लड़का, जिसे उसने एक पैसा दिया था, न जाने किघर से श्रा गया श्रीर ज्यों ही चंदे की फोली उसके सामने पहुँची, उसने उसमें कुछ डाल दिया। सबकी श्रांखें उसकी तरफ उट गईं। सबको कुत्रहल हो रहा था कि इस श्रंघे ने क्या दिया? कहीं एक-श्राघ पैसा मिल गया होगा। दिन भर गला फाड़ता है, तब भी तो उस बेचारे को रोटी नहीं मिलती। श्रार यही गाना पिश्वाज श्रीर साजके साथ किसी महफिल में होता, तो रूपये वर-सते; लेकिन सड़क पर गानेवाले श्रंघे की कीन परवाह करता है।

पत्नी से पति [ ३५

भोली में पैसा डालकर श्रंघा वहाँ से चल दिया श्रीर कुछ दूर जाकर गाने लगा।

'वतन की देखिए तक़दोर कब बदलती है।'

सभापित ने कहा—मित्रो, देखिए, यह वह पैशा है, जो एक गरीब अन्धा लड़का इस भोली में डाल गया है। मेरी आंखों में इस एक पैसे की कीमत किसी अमीर के एक हज़ार रुपये से कम नहीं। शायद यही इस गरीब की सारी विसात होगी। जब ऐसे गरीबों की सहानुमृति हमारे साथ है, तो सुभे सत्य के विजय में कोई सन्देह नहीं मालूम होता। हमारे यहाँ क्यों इतने फ़कीर दिखाई देते हैं! या तो इसलिए कि समाज में इन्हें कोई काम नहीं मिलता या दरिव्रता से पैदा हुई बीमारियों के कारण यह अब इस योग्य ही नहीं रह गये कि कुछ काम करें। या भिक्तावृत्ति ने इनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं छोड़ी। स्वराज्य के सिवा इन गरीबों का अब-उद्धार कीन कर सकता है। देखिए वह गारहा है—

'वतन की देखिए तक़दीर कब बदलती है।'

इस पीड़ित हृदय में कितना उत्सर्ग है! क्या श्रव भी कोई सन्देह कर सकता है कि हम किसकी श्रावान हैं ? (पैसा ऊपर उठाकर) श्रापमें कौन इस रतन को खरीद सकता है!

गोदावरी के मन में जिजासा हुई, क्या यह वही पैसा तो नहीं है, जो रात मैंने उसे दिया था? क्या उसने सचमुच रात को कुछ नहीं खाया ?

उसने जाकर समीप से पैसे को देखा, जो मेज़ पर रख दिया गया था। उसका हृदय धकू से हो गया। यह वहीं घिसा हुआ पैसा था।

उस अन्धे की दशा, उसके त्याग का स्मरण करके गोदावरी अनुरक्त हो उठी। काँपते हुए स्वर में बोली—मुक्ते आप यह पैसा दे दीजिए, मैं पांच कपए दूँगी।

सभापति ने कहा—एक बहन इस पैसे के दाम पाँच रुपए दे रही हैं। दूसरी आवाज़ आई, दस रुपए।

तीसरी त्रावाज़ त्राई, बीस रपए।

गोदावरी ने इस अन्तम व्यक्ति की श्रोर देखा। उसके मुख पर श्रात्मा-

भिमान भलक रहा था, मानो कह रहा हो कि यहाँ कौन है, जो मेरी बराबरी कर सके। गोदाबरी के मन में स्पर्ध का आव जाग उठा। चाहे कुछ हो जाय, इसके हाथ में यह पैसान जाय। समभता है, इसने बीस रूप स्पर्क कह दिये, सारे संसार को मोल ले लिया।

गोदावरी ने कहा-चालीस रूपए।

उस पुरुष ने तुरन्त कहा-पचास रुपए।

ह्ज़ारों आंखें गोदावरी की श्रोर उठ गईं। मानो कह रही हों, श्रव श्राप ही इमारी लाज रखिए।

गोदावरी ने उस श्रादमी की श्रोर देखकर घमकी से मिले हुए स्वर में कहा—सौ रुपए।

धनी ब्रादमी ने भी तुरन्त कहा-एक सौ बीस रुपए।

लोगों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। समक्त गये इसके हाथ विजय रही। निराश आँखों से गोदावरी की आरे ताकने लगे; मगर ज्यों ही गोदा-वरी के मुँह से निकला, डेड़ सौ कि चारों तरफ़ से तालियाँ पड़ने लगीं, मानो किसी दंगल के दर्शक आपने पहलवान की विजय पर मतवाले हो गये हों।

उस ब्रादमी ने फिर कहा-पौने दो सौ।

गोदावरी बोली-दो सौ।

फिर चारों तरफ़ से तालियाँ पड़ीं। प्रतिद्वादी ने श्रव मैदान से हट जाने ही में श्रपनी कुशल समभी।

गोदावरी विजय के गर्व पर नम्रता का पर्दा डाले हुए खड़ी थी और इज़ारों शुभ कामना रँउ छ पर फूलों की तरह बरस रही थीं।

(Y)

जब लोगों को मालूम हुत्रा कि यह देवी मिस्टर सेठ की बीबी हैं, तो उन्हें एक ईर्ष्यामय श्रानन्द के साथ उस पर दया भी श्राई।

मिस्टर सेठ श्रपनी फ्लावर शो में ही थे कि एक पुलीस के अफ़सर ने उन्हें यह घातक सवाद सुनाया। मिस्टर सेठ सकते में आ गये, मानो सारी देह शून्य पड़ गई हो। किर दोनों मुट्टियाँ बाँघ लीं। दाँत पीसे, ओठ चवाये और उसी वक्त घर चले। उनकी मोटर-साहकिल कभी हतनी तेज़ न चली थी। घर में क़दम रखते ही उन्होंने चिनगारिया-भरी आखों से देखते हुए कहा—क्या तुम मेरे मुँह में कालिख पुतवाना चाहती हो !

गोदावरी ने शांत भाव से कहा—कुछ मुँह से भी तो कहो या गालियाँ ही दिये जाश्रोगे ! तुम्हारे मुँह में कालिख लगेगी, तो क्या मेरे मुँह में न लगेगी। तुम्हारी जड़ खुदेगी, तो मेरे लिए दसरा कौन-सा सहारा है।

मिस्टर सेठ--सारे शहर में त्कान मचा हुआ है, तुमने मेरे रूपये दिये क्यों !

गौदावरी ने उसी शान्त भाव से कहा—इसिलए कि मैं उसे अपना ही रुपया समभती हूँ।

मिस्टर सेठ दाँत किटकिटाकर बोले—हरगिज़ नहीं, तुम्हें मेरा रूपया ख़र्च करने का कोई इक नहीं है।

गोदावरी—बिलकुल ग़लत, तुम्हारे रुपये ख़र्च करने का तुम्हें जितना श्रिष्ट्रियार है, उतना ही मुफ्तको भी है। हाँ, जब तलाक का क़ानून पास करा लोगे श्रीर तलाक दे दोगे, तब न रहेगा।

मिस्टर सेठ ने अपना हैट इतने ज़ोर से मेज़ पर फेंका कि वह लुढ़कता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा और बोले — मुक्ते तुरुहारी अक्त पर आक्रसोस आता है। जानती हो तुम्हारी इस उद्दंडता का क्या नतीजा होगा ! मुक्तसे जवाब तलब हो जायगा । बतलाओ, क्या जवाब दूँगा। जब यह ज़ाहिर है कि कांग्रेस सरकार से तुश्मनी कर रही है तो कांग्रेस की मदद करना सरकार के साथ दुश्मनी करना है।

'तुमने तो नहीं की कांग्रेस की मदद !'
'तमने तो की !'

'इसकी सज़ा मुफ्ते मिलेगी या तुम्हें ! श्रगर में चोरी करूँ, तो क्या तुम जेल जाश्रोगे !'

'चोरी को बात श्रौर है, यह बात श्रौर है।' 'तो क्या कांग्रेस की मदद करना चोरी या डाके से भी बुरा है।' 'हाँ, सरकारी नौकर के लिए चोरी या डाके से भी कहीं बुरा है।' 'मैंने यह नहीं समक्ता था।' 'श्रार तुमने यह नहीं समका था, तो तुम्हारी ही बुद्धि का श्रम था। रोज़ श्राव्यारों में देखती हो, किर भी मुक्त पूछती हो। एक कांग्रेस का श्रादमी प्लेट-फ़ाम पर बोबने खड़ा होता है, तो बीसियों सादे कपड़ेवाले पुलीस श्रफ़सर उसकी रिपोर्ट लेने बैठते हैं। कांग्रेस के सग्नाश्रों के पीछे कई-कई मुख़ित्र लगा दिये जाते हैं, जिनका काम यही है कि उनपर कड़ी निगाह रखें। चोरों के साथ तो इतनी सज़्ती कभी नहीं की जाती। इसी लिए हजारों चोरिया श्रीर डाके श्रीर ख़ून रोज़ होते रहते हैं। किसी का कुछ पता नहीं चलता; न पुलीस इसकी परवाह करती है। मगर पुलीस को जिस मामले में राजनीति की गंघ भी श्रा जाती है, किर देखी पुलीस की मुस्तेदी। इन्स्पेक्टर जनलर से लेकर कांस्टेबिल तक एड़ियों तक का ज़ोर लगाते हैं। सरकार को चोरों से भय नहीं। चोर सरकार पर चोट नहीं करता। कांग्रेस सरकार के श्रीज़ितयार पर इमला करती है; इसलिए सरकार भी श्रपनी रहा के लिए श्रपने श्रिज़ितयार से काम लेती है। यह तो प्रकृति का

मिस्टर सेठ श्राज दफ्तर चले, तो उनके क़दम पीछे रहे जाते थे। न-जाने श्राज वहाँ क्या हाल हो ! रोज़ की तरह दफ्तर में पहुँचकर उन्होंने चपरा- िख्यों को हाँटा नहीं; क्लकों पर रोब नहीं जमाया; चुपके से जाकर कुसीं पर बैठ गये। ऐसा मालूम होता था, कोई तलवार िसर पर लटक रही है। साहब की मोटर की श्रावाज़ सुनते ही उनके प्राण 'दूख गये। रोज़ वह श्रपने कमरे में बैठे रहते थे। जब साहब श्राकर बैठ जाते थे, तब श्राध घंटे के बाद मिसलें लेकर पहुँचते थे। श्राज वह बरामदे में खड़े थे, साहब उतरे, तो फुककर उन्होंने सलाम किया। मगर साहब ने मुँह फेर लिया।

लेकिन वह हिम्मत नहीं हारे, श्रागे बढ़कर पदी हटा दिया, साहब कमरे में गये, तो सेठ साहब ने पंखा खोल दिया; मगर जान सूखी जाती थी कि देखें कब सिर पर तलवार गिरती है। साहब ज्यों ही कुसी पर बैठे, सेठ ने लपककर सिगार-केस श्रौर दियासलाई मेज पर रख दी।

एकाएक उन्हें ऐसा मालूम हुआ, मानो आसमान फट गया हो। साहब गरज रहे थे, तुम दगाबाज आदमी है! सेठ ने इस तरह साहब की तरफ़ देखा, जैसे उनका मतलब नहीं समक्ते।

साहब ने फिर गरजकर कहा-तुम दगाबाज आदमी है।

मिस्टर सेठ का ख़ून गर्म हो उठा, बोले — मेरा तो ख़याल है कि सुभत्ते बड़ा राजभक्त इस देश में न होगा।

साहब-तुम नमकहराम श्रादमी है।

मिस्टर सेठ के चेहरे पर सुर्खी श्राई—श्राप व्यर्थ ही श्रपनी ज़बान ख़राब कर रहे हैं।

साहब-तुम शैतान आदमी है।

मिस्टर सेठ की श्रांकों में सुर्खा श्राई--श्राप मेरी बेहज़ती कर रहे हैं। ऐसी बातें सुनने की मुक्ते श्रादत नहीं है।

साहब--चुप रहो, यू, ब्लैडी। तुमको सरकार पाँच सौ रुपये इसिलए नहीं देता कि तुम अपने वाइफ के हाथ से कांग्रेस का चन्दा दिलवाये। तुमको इसिलए सरकार रुपया नहीं देता।

मिस्टर सेठ को अब अपनी एफाई देने का अवसर मिला। बोले—मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी वाइफ़ ने स्रासर मेरी मजी के ख़िलाफ़ कपये दिये हैं। मैं तो उस वक्त फ़्लावर शो देखने गया था, जहाँ मैंने मिस फ़ांक का गुलदस्ता पाँच रूपये में लिया। वहाँ से लीटा, तो मुक्ते यह ख़बर मिली।

साहब--ग्रो ! तुम हमको बेवकुक बनाता है ?

यह बात अग्नि-शिखा की भाँति ज्यों ही साहब के मस्तिष्क में घुसी, उनके मिजाज़ का पारा उबाल के दर्जें तक पहुँच गया। किसी हिन्दुस्तानी की इतनी मज़ाल कि उन्हें बेवकूफ़ बनाये। वह, जो हिन्दुस्तान के बादशाह हैं, जिनके पास बड़े-बड़े तालुकेदार सलाम करने आते हैं, जिनके नौकरों को बड़े-बड़े रईस नज़राना देते हैं। उन्हीं को कोई बेवकूफ़ बनाये। उसके लिए यह असहा था। जल उठाकर दौड़ा।

लेकिन मिस्टर सेठ भी मज़बूत आदमी थे। यो वह हर तरह की ख़ुशा-सद किया करते थे; लेकिन यह अपमान स्वीकार न कर एके। उन्होंने रूख को तो हाथ पर लिया श्रीर एक डम श्रागे बढ़कर ऐसा घूँसा साहब के मुँह पर रसीद किया कि साहब की श्रांकों के सामने श्रंधेरा छा गया। वह इस मुष्टिप्रहार के लिए तैयार न थे। उन्हें कई बार इसका श्रनुभव हो चुका था कि नेटिव बहुत शान्त, दब्बू श्रीर गमलोर होता है। विशेषकर साहबों के सामने तो उसकी ज़बान तक नहीं खुलती। कुसीं पर बैठकर नाक का खून पोंछने लगा। फिर मिस्टर सेठ से उलभने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी: मगर दिल में सोच रहा था, इसे कैसे नीचा दिखाऊँ।

मिस्टर सेठ भी अपने कमरे में आकर इस परिस्थित पर विचार करने लगे। उन्हें बिलकुल खेद न था; बिलक वह अपने साइस पर मसल थे। इसकी बदमाशी तो देखों कि मुक्त पर रूल चला दिया। जितना दबता था, उतना ही दबाये जाता था। मेम यारों को लिये घूमा करती है, उससे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। मुक्तसे शेर बन गया। अब दौड़ेगा कमिश्नर के पास। मुक्ते बरख़ारत कराये बग़ैर न छोड़ेगा। यह सब कुछ गोदावरी के कारण हो रहा है। बेइज़िती तो हो ही गई। अब रोटियों को भी मुद्दताल होना पड़ा। मुक्तसे तो कोई पूछेगा भी नहीं, बरख़ास्तगी का परवाना आ जायगा। अपील कहाँ होगी! सेकटरी हैं हिन्दुस्तानी; मगर अँगरेजों से भी ज़्यादा अँगरेज़। होम मेम्बर भी हिन्दुस्तानी हैं; मगर अँगरेजों के गुलाम। गोदावरी के चन्दे का हाल सुनते ही उन्हें जूड़ी चढ़ आयेगी। न्याय की किसी से आशा नहीं। अब यहाँ से निकल जाने में ही कुशल है।

उन्होंने तुरन्त एक इस्तीका लिखा और साहब के पास भेज दिया। साहब ने उस पर लिख दिया, 'बरख़ास्त'।

(4)

दोपहर को जब मिस्टर सेठ मुँह लटकाये हुए घर पहुँचे, तो गोदावरी ने पूछा—श्राज जल्दी कैसे श्रा गये !

मिस्टर सेठ दहकती हुई श्रांखों से देखकर बोले-जिस बात पर लगी थीं, वह हो गई। श्रव रोश्रो, सिर पर हाथ रखके!

गोदावरी-बात क्या हुई, कुछ कहा भी तो !

सेठ-चात क्या हुई, उसने श्रांखें दिखाईं। मैंने चाँटा जमाया श्रीर इस्तीका देकर चला श्राया।

गोदावरी-इस्तीफ़ा देने की क्या जल्दी थी !

सेठ — श्रौर क्या सिर के बाल नुचवाता ! तुम्हारा यही हाल है, तो श्राज नहीं कल श्रलग होना ही पड़ता।

गोदावरी—ख़ैर जो हुआ अच्छा ही हुआ। आज से तुम भी कांग्रेस में शरीक हो जाओ।

सेठ ने श्रोठ चबाकर कहा — लजाश्रोगी तो नहीं, ऊपर से घाव पर नमक छिड़कती हो।

गोदावरी—लजाऊँ क्या, मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारी बेड़ियाँ कट गईं। सेठ—श्राखिर कुछ सोचा है, काम कैसे चलेगा ?

गोदावरी—सब सोच लिया है, मैं चलाकर दिखा दूँगी। हाँ, मैं जो कुछ कहूँ, वह तुम किये जाना। अब तक मैं तुम्हारे हशारों पर चलती थी, अबसे तुम मेरे हशारे पर चलना। मैं तुमसे किसी बात की शिकायत न करती थी; तुम जो कुछ खिलाते थे, खाती थी, जो कुछ पहनाते थे, पहनती थी। महल में रखते, महल में रहती। फोंपड़ी में रखते, फोंपड़ी में रहती। उसी तरह तुम भी रहना। जो काम करने को कहूँ, वह करना। किर देखूँ, कैसे काम नहीं चलता। बड़प्पन सूर-बूट और ठाट-बाट में नहीं है। जिसकी आत्मा पवित्र हो, वही ऊँचा है। आज तक तुम मेरे पित थे, आज से मैं तुम्हारी पित हूँ।

सेठजी उसकी स्रोर स्नेह की श्रांखों से देखकर हँस पड़े ।

### लांछन

अगर संसार में कोई ऐसा प्राणी होता, जिसकी अखिं लोगों के हृदयों के भीतर घुए एकतीं, तो ऐसे बहुत कम स्त्री या पुरुष होंगे, जो उसके सामने सीधी आँखें करके ताक सकते। महिला-ग्राश्रम की जुगनुवाई के विषय में लोगों की घारणा कुछ ऐसी ही हो गईं थी। वह बेपढ़ी-लिखी, ग़रीब; बूढी श्रीरत थी. देखने में बड़ी सरल, बड़ी हँसमुख ; लेकिन जैसे किसी चतुर प्रक-रीडर की निगाह ग्रलतियों ही पर जा पड़ती है, उसी तरह उसकी ऋौंखें भी बुराइयों ही पर पहुँच जाती थीं। शहर में ऐसी कोई महिला न थी. जिसके विषय में दो-चार लको-छिपी बातें उसे न मालूम हो। उसका दिगना स्थूल शारीर, सिर के खिचड़ी बाल, गोल मुँह, फूले-फूले गाल, छोटी-छोटी श्रांखें उसके स्वाभाव की प्रखरता श्रीर तेज़ी पर परदा-सा डाले रहती थीं. लेकिन जब वह किसी की कुत्सा करने लगती, तो उसकी आकृति कठोर हो जाती, श्रांखें फैल जातीं श्रीर कंठ-स्वर कर्कश हो जाता। उसकी चाल में बिल्लियों का-सा संयम था, दबे पाँच घीरे-घीरे चलती: पर शिकार की आइट पाते ही जस्त मारने को तैयार हो जानी थी। उसका काम था, शहिला-श्राश्रम में महिलाश्रों की सेवा-टहल करना ; पर महिलाएँ उसकी सूरत से कांपती थीं। उसका ऐसा आतंक था कि ज्यों ही वह कमरे में क़दम रखती. श्रोठों पर खेलती हुई हँसी, जैसे रो पड़ती थी। चहकनेवाली श्रावालें. जैसे बुक्क नाती थीं, मानो उसके मुख पर लोगों को श्रपने पिछले रहस्य श्रंकित नज़र श्राते हों। पिछले रहस्य ! कौन है, जो श्रपने श्रतीत को किसी भयंकर जंत के समान कठघरों में बन्द करके न रखना चाहता हो। धनियों को चोरों के भय से निद्रा नहीं श्राती ; मानियों को उसी भाँति मान की रचा करनी पड़ती है। वह जंतु, जो पहले कीट के समान श्रव्याकार रहा होगा, दिनों के साथ दीर्घ और सबल होता जाता है, यहाँ तक कि हम उसकी याद ही से काँप उठते हैं। श्रीर श्रपने ही कारनामों की बात होती, तो श्रिवकाश देवियां जुगनू को दुःकारतीं; पर यहां तो मैंके श्रीर एसुराल, निन्हाल श्रीर दियाल, फुफियाल श्रीर'मीिखाल, चारों श्रीर की रच्चा करनी थी श्रीर जिस किले में इतने द्वार हों, उसकी रच्चा कीन कर सकता है। वहाँ तो हमला करनेवाले के सामने मस्तक मुकाने में ही दुशल है। जुगनू के दिल में हज़ारों मुरदे गड़े पड़े थे श्रीर वह ज़रूरत पड़ने पर उन्हें उखाड़ दिया करती थी। जहाँ किसी महिला ने दून की ली या शान दिखाई, वहीं जुगनू की त्योरियां बदलों। उसकी एक बड़ी निगाह श्रुच्छे-श्रच्छों को दहला देती थी; मगर यह बात न थी कि स्त्रियां उससे न मिलतों श्रीर न उसका श्रादर-सरकार करतीं। श्रपने पड़ोसियों की निन्दा सनातन से मनुष्य के लिए मनो-रंजन का विषय रही है श्रीर जुगनू के पास इसका काफ़ी सामान था।

### ( ? )

नगर में इंदुमती-महिला-पाठशाला नाम का एक लड़िकयों का हाई स्कूल था। हाल में मिस खुरशेद उसकी हैड मिस्ट्रेस होकर आई थीं। शहर में महिलाओं का दूसरा क्लब न था। मिस खुरशेद एक दिन आश्रम में आई। ऐसी ऊँचे दर्जें की शिचा पाई हुई आश्रम में कोई देवी न थीं। उनकी बड़ी आवमगत हुई। पहले ही दिन मालूम हो गया कि मिस खुरशेद के आने से आश्रम में एक नये जीवन का संचार होगा। कुछ इस तरह दिल खोलकर हरेक से मिलीं, कुछ ऐसी दिलचस्प बातें की कि सभी देवियां मुख हो गई। गाने में भी चतुर थीं। ज्याख्यान भी खूब देती थीं और अमिनयक्ला में तो उन्होंने लदन में नाम कमा लिया था। ऐसी सर्वगुण-सम्पन्ना देवी का आना अश्रम का सौमान्य था। गुलाबी गोरा रंग, कोमल गात, मद भरी आँखें, नये कैशन के कटे हुए केश, एक-एक आंग साँचे में ढला हुआ, मादकता की इससे अच्छी प्रतिमान बन सकती थी।

चलते समय मिस खुरशेद ने मिसेज़ टंडन को, जो श्राश्रम की प्रधान थीं, एकान्त में बुलाकर पूछा-वह बुढ़िया कौन है ?

जुगनू कई बार कमरे में आकर मिस खुरशेद को अन्वेषणा की आखिं से देख चुकी थी, मानो कोई शह सवार किसी नयी घोड़ी को देख रहा हो। मिसेज़ टंडन ने मुसकिराकर कहा—यहाँ ऊपर का काम करने के लिए नौकर है। कोई काम हो तो बुलाऊँ ! मिस खुरशेद ने घन्यवाद देकर कहा— जी नहीं, कोई विशेष काम नहीं है। मुक्ते चालवाज़ मालूम होती है। यह भी देख रही हूँ कि यहाँ की वह सेविका नहीं, स्वामिनी है। मिसेज़ टएडन तो जुगनू से जली बैठी ही थीं। इनके वैघट्य को लांछित करने के लिए, वह इन्हें सदासोहागिन कहा करती थी। मिस खुरशेद से उसकी जितनी बुराई हो सकी, वह की, श्रोर उससे सचेत रहने का श्रादेश दिया।

मिस खुरशेद ने गंभीर होकर कहा—तब तो भयंकर स्त्री है। जभी सब देवियाँ इससे कांपती हैं। श्राप इसे निकाल क्यों नहीं देतीं। ऐसी चुड़ेल को एक भी दिन न रखना चाहिए।

मि॰ टग्डन ने अपनी मजबूरी जताई—निकाल कैसे दूँ। ज़िन्दा रहना
मुश्किल हो जाय। हमारा भाग्य उसकी मुट्ठी में है। आपको दो-चार दिन
में उसके जौहर खुलेंगे। मैं तो डरती हूँ, कहीं आप भी उसके पंजे में न
फँस जायँ। उसके सामने भूलकर भी किसी पुरुष से बातें न कीजिएगा।
इसके गोयंदे न-जाने कहाँ-कहाँ लगे हुए हैं। नौकरों से मिलकर मेद यह ले,
डाकियों से मिलकर चिट्ठियाँ यह देखे, लड़कों को फुसलाकर घर का हाल
यह पूछे। इस राँड को तो खुफिया पुलीस में जाना चाहिए था। यहाँ न
जाने क्यों आ मरी।

मिस खुरशेद चिन्तित हो गईं, मानो इस समस्या को इल करने की फिक में हों। एक च्या बाद बोली—श्रच्छा में इसे ठीक करूँगी, अगर निकाल न दूँ, तो कहना।

मि॰ टएडन---निकाल देने ही से क्या होगा। उसकी जवान तो न बन्द होगी। तब तो वह श्रीर भी निडर होकर कीचड़ फेंकेगी।

मिस खुरशेद ने निश्चित स्वर में कहा—मैं उसकी जबान भी बन्द कर दूँगी बहन ! श्राप देख लीजिएगा। टके की श्रीरत यहाँ बादशाहत कर रही है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती।

वह चली गई, तो मिसेज़ टराडन ने जुगनू को जुलाकर कहा—इस नई मिस साहब को देखा। यहाँ पिंसियल हैं। जुगनु ने द्वेष से भरे हुए स्वर में कडा—श्राप देखें। मैं ऐसी सैकड़ों छोकरियाँ देख चुकी हूँ। श्रांखों का पानी जैसे मर गया हो।

मि॰ टएडन—धीरे से बोलो। तुम्हें कचा ही खा जायँगी। उनसे डरती रहना। कह गई हैं, मैं इसे ठीक करके छोड़ गी। मैंने सोचा, तुम्हें चेता दूँ। ऐसा न हो, उनके सामने कुछ ऐसी-वैशी बाते कह बैठो।

जुगन् ने मानो तलवार खींचकर कहा—मुक्ते चेताने का काम नहीं, उन्हें चेता दीजिएगा। यहाँ का आना न बन्द कर दूँ, तो अपने बाप की नहीं। वह घूमंकर दुनियाँ देख आई हैं, तो यहाँ घर बैठे दुनिया देख चुकी हूँ।

मिसेज टराइन ने पीठ ठोंकी—मैंने समक्ता दिया भाई, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने।

जुगनू -- श्राप चुपचाप देखती जाइए। कैसा तिगनी का नाच नचाती हूँ। इसने श्रव तक ब्याह क्यों नहीं किया? उमिर तो तीस के लगभग होगी। मिसेज टएडन ने रहा जमाया—कहती हैं, मैं शादी करना ही नहीं चाहती। किसी पुरुष के हाथ क्यों अपनी श्राज़ादी बेचूँ।

जुगनू ने अविं नचाकर कहा—कोई पूछता ही न होगा। ऐसी बहुत-सी क्वारिया देख चुकी हूँ। सत्तर चूहे खाकर, बिल्ली चली हज्ज को।

श्रीर कई लेडियाँ श्रा गईं, बात का सिलंसिला बन्द हो गया।

(३)

दूसरे दिन सबेरे ज़गनू मिस खुरशेद के बँगते पर पहुँची । मिस खुरशेद हवा खाने गई हुई थीं । खानसामा ने पूछा—कहाँ से श्राती हो !

जुगन्—यहीं रहती हूँ बेटा ! मेम साहब कहाँ से आई हैं, तुम तो इनके पुराने नौकर होगे ?

खान० — नागपूर से श्राई हैं। मेरा घर भी वहीं है। दस साल इनके साथ हूँ।

जुगनू—िकसी ऊँचे ख़ानदान की होंगी। वह तो रंग-ढंग से ही मालूम होता है।

ख़ानं - ख़ानदान तो कुछ ऐसा ऊँचा नहीं है; हाँ, तक़दीर की अच्छी हैं। इनकी मा अभी तक मिशन में २०) पाती हैं। यह पढ़ने में तेज़ थीं, वज्ञीका मिल गया, विलायत चली गईं, बस तकदीर खुल गईं। अब तो अपनी मांको खुलानेवाली हैं। लेकिन वह बुढ़िया शायद ही आये। यह गिरजे-विरजे नहीं जातीं, इससे दोनों में पटती नहीं।

जुगनू-मिजाज़ की तेज़ मालूम होती हैं।

खान - नहीं, यों तो बहुत नेक हैं; हाँ, गिरजे नहीं जातीं। तुम क्या नौकरी की तलाश में हो। करना चाहो, तो कर लो, एक आया रखना चाहती हैं।

जुगनू—नहीं बेटा, मैं अब क्या नौकरी करूँगी। इस बँगले में पहले जो मेम साहब रहती थीं, वह मुक्तपर बड़ी निगाह रखती थीं। मैंने समका चलूँ, नई मेम साहब को आसिरवाद दे आऊँ।

खानसामा—यह आसिरवाद लेनेवाली मेम सहब नहीं हैं। ऐसों से बहुत चिढ़ती हैं। कोई मँगता आया और उसे डाँट बताई। कहती हैं, बिना काम किये किसी को ज़िन्दा रहने का इक नहीं है। भला चाहती हो, तो चुपके से राह लो।

जुगनू—तो यह कहो, इनका कोई घरम-करम नहीं है। फिर भला ग्रीबों पर क्यों दया करने लगीं।

जुगन् को अपनी दीवार खड़ी करने के लिए काफ़ी समान मिल गया— 'नीचे ख़ानदान की हैं। मा से नहीं पटती, धर्म से विमुख हैं।' पहले धावे में इतनी सफलता कुछ कम न थी। चलते-चलते खानसामा से इतना और पूछा—इनके साहब क्या करते हैं। खानसामा ने मुस्किराकर कहा—इनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई! साहब कहाँ से होंगे।

जुगनू ने बनावटी श्राश्चर्य से कहा—श्ररे! श्रव तक ब्याह ही नहीं हुश्रा! हमारे यहाँ तो दुनिया हुँसने लगे।

खान ० — अपना-अपना रिवाज़ है। इनके यहाँ तो कितनी ही औरतें उम्र-भर ब्याह नहीं करतीं।

जुगनू ने मार्मिक भाव से कहा—ऐसी क्वौरियों को मैं भी बहुत देख चुकी। हमारी बिरादरी में कोई इस तना रहे; तो थुड़ी-थुड़ी हो जाय। मुदा इनके यहाँ जो जी में आये करो, कोई नहीं पूछता। इतने में मिस खुरशेद श्रा पहुँचीं । गुलाबी जाड़ा पड़ने लगा था । मिस साहब साड़ी के ऊपर श्रोवर कोट पहने हुए थीं । एक हाथ में छतरी थी, दूसरे में छोटे कुत्ते की जंजीर । प्रभात की शीतल वायु में व्यायाम ने कपोलों को ताज़ा श्रीर सुर्फ़ कर दिया था । जुगनू ने भुककर सलाम किया ; पर उन्होंने उसे देखकर भी न देखा । श्रन्दर जाते ही ख़ानसामा को खुलाकर पूछा—यह श्रीरत क्या करने श्राई है !

खानसामा ने जूते का फ़ीता खोलते हुए कहा—भिखारिन है हुजूर ! पर औरत समभ्रदार है। मैंने कहा यहाँ नौकरी करेगी, तो राज़ी नहीं हुई ! पूछने लगी, इनके साहब क्या करते हैं। जब मैंने बता दिया, तो इसे बड़ा ताज़्ज़ हुआ और होना ही चाहिए। हिन्दुओं में तो दुध-मुँहे बाज़कों तक का विवाह हो जाता है।

मिस खुरशेद ने जाँच की — श्रौर क्या कहती थी ? 'श्रौर तो कोई बात नहीं हुजूर।' 'श्रच्छा उसे मेरे पास मेज दो।'

( 8 )

जुगनू ने ज्यों ही कमरे में क़दम रखा, मिस खुरशेद ने क़ुरसी से उठकर स्वागत किया—श्राहए माजी! मैं ज़रा सेर करने चली गई थी। श्रापके श्राश्रम में तो सब कुशल है! जुगनू एक कुरसी का तिकया पकड़कर खड़ी-खड़ी बोली—सब कुशल है मिस साहब! मैंने कहा श्रापको श्रापिरवाद दे श्राऊँ। मैं श्रापकी चेरी हूँ। जब कोई काम पड़े, मुक्ते याद की जिएगा। यहाँ श्राकेले तो हुजूर को श्राच्छा न लगता होगा।

मिस० — मुक्ते अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बड़ा आनन्द मिलता है, वे सब मेरी ही लड़किया हैं।

जुगनू ने मातृ-भाव से सिर हिलाकर कहा—यह ठीक है मिस साहब ; पर अपना अपना ही है। दूसरा अपना हो जाय, तो अपनों के लिए कोई: क्यों रोये।

सहसा एक सुन्दर सजीला युवक रेशमी सूट धारण किये, जूते चरमर करता हुआ अन्दर आया। मिस खुरशेद ने इस तरह दौड़कर प्रेम से उसका श्रिभिवादन किया, मानो जामें में फूली न समाती हों। जुगनू उसे देखकर कोने में दबक गई।

मिस खुरशेद ने युवक से गले मिलकर कहा—प्यारे, मैं कबसे तुम्हारी राह देख रही हूँ। (जुगनू से) माजी, आप जायँ, फिर कभी आना। यह हमारे परम मित्र विलियम किंग हैं। इम और यह बहुत दिनों तक साथ-साथ पढ़े हैं।

जुगनू चुपके से निकलकर बाहर ब्राई। खानसामा खड़ा था। पूछा— यह लौंडा कीन है ?

खानसामा ने सिर हिलाया—मैंने इसे आज ही देखा है। शायद अब क्वौरेपन से जी ऊबा। अच्छा तरहदार जवान है।

जुगनू — दोनों इस तरह ट्रटकर गले मिले हैं कि मैं तो लाज के मारे गड़ गईं। ऐसी चूमा-चाटी तो जोरू ख़सम में भी नहीं होती। दोनों लिपट गये। लौंडा तो मुक्ते देखकर कुछ फिफ्तकता था; पर तुम्हारी मिस साहब तो जैसे मतवाली हो गईं थीं।

खानसामा ने मानो श्रमंगल के श्राभास से कहा — मुक्ते तो कुछ बेढब मामला नज़र श्राता है।

जुगनू तो यहाँ से सीधे मिसेज़ टराइन के घर पहुँची। इघर मिस खुर-शेद श्रीर युवक में बातें होने लगीं।

मि॰ खुरशेद ने क़हक़हा मारकर कहा—तुमने अपना पार्ट ख़ूब खेला लीला, बुढ़िया सचमुच चौंधिया गई!

लीला—में तो डर रही थी कि कहीं बुढ़िया भाँप न जाय।

मि० खुरशेद — मुमे विश्वास था, वह श्राज ज़रूर श्रायेगी। मैंने दूर ही से उसे बरामदे में देखा श्रीर तुम्हें सूचना दी। श्राज श्राश्रम में बड़े मज़े रहेंगे। जी चाहता है, महिलाश्रों की कनफुसिकयाँ सुनूँ। देख लेना सभी उसकी बातों पर विश्वास करेंगी।

लीला — तुम भी तो जान-व्भक्तर दलदल में पाँव रख रही हो।

मि० खुरशेद — मुक्ते अभिनय में मज़ा श्राता है वहन ! ज़रा दिल्लगी रहेगी । बुं ज़्या ने बड़ा जुल्म कर रखा है । ज़रा उसे सबक़ देना चाहती हूँ।

कल तुम इसी वक्त इसी ठाट से फिर आ जाना। बुढ़िया कल फिर आयेगी। उसके पेट में पानी न हजम होगा। नहीं ऐसा क्यों। जिस वक्त वह आयेगी, मैं तुम्हें ख़बर दूँगी। वस तुम छुला बनी हुई पहुँच जाना।

श्राश्रम में उस दिन जुगनू को दम मारने की फुर्यंत न मिली। उसने सारा वृत्तान्त मिसेज़ टर्यंडन से कहा। मिसेज़ टर्यंडन दौड़ी हुई श्राश्रम पहुँची श्रीर श्रन्य महिलाश्रों को ख़बर सुनाई। जुगनू उसकी तस्दीक़ करने के लिए बुलाई गई। जो महिला श्राती, वह जुगनू के मुँह से यह कथा सुनती। हरेक रिहर्यंत में कुछ-कुछ रंग श्रीर चढ़ जाता। यहाँ तक कि दोपहर होते होते सारे शहर के सभ्य-समाज में यह ख़बर गूँज उठी।

एक देवी ने पूछा - यह युवक है कौन !

मि॰ टएडन—सुना तो, उनके साथ का पढ़ा हुआ है। दोनों में पहले से कुछ बातचीत रही होगी। वहीं तो मैं कहती थी कि इतनी उम्र हो गई, यह क्वारी कैसे बैठी है। अब कलई खुली।

जुगनू - श्रौर कुछ हो या न हो, जवान तो बाँका है।

टंडन-यह हमारी विद्वान् बहनों का हाल है।

जुगनू—मैं तो उनकी सूरत देखते ही ताड़ गईंथी। घूप में बाल नहीं सुफ़ेद किये हैं।

टंडन-कल फिर जाना।

जुगनू—कल नहीं, मैं आज रात ही को जाऊँगी। लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना ज़रूरी था। मिसेज टएडन ने आश्रम के लिए एक किताब मँगवा भेजी। रात के नौ बजे जुगनू मि॰ खुरशेद के बँगले पर जा. पहुँची। संयोग से लीलावती उस वक्त मौजूद थी। बोली—यह बुढ़िया तो: बेरतह पीछे पड़ गई।

खुरशेद — मैंने तो तुमसे कहा था, उसके पेट में पानी न पचेगा। तुम जाकर रूप भर श्राश्रो। तब तक इसे मैं बातों में लगाती हूँ। शराबियों की तरह श्रंट-संट बकना शुरू करना। मुफे भगा ले जाने का प्रस्ताव भी करना। वस यों बन जाना, जैसे श्रपने होश में नहीं हो। लीला मिश्रन में डाक्टर थी। उसका बँगला भी पास ही था। वह चली गई, तो मि० खुरशेद ने जुगनू को खुलाया।

जुगन् ने एक पुरजा उसकी देकर कहा—िमसेज टंडन ने यह किताब मौगी है। मुक्ते आने में देर हो गई। मैं इस वक्त आपको कष्ट न देती; पर सबेरे ही वह मुक्तसे मौगेंगी। हज़ारों रुपये महीने की आमदनी है मिस साहब; मगर एक-एक कौड़ी दाँत से पकड़ती हैं। इनके द्वार पर भिखारी को भीख तक नहीं मिलती।

मि० खुरशेद ने पुरजा देखकर कहा—हस वक्त तो यह किताब नहीं मिल सकती, सुबह ले जाना। तुमसे कुछ, बाते करनी हैं। बैठो, मैं श्रभी श्राती हूँ!

वह परदा उठाकर पीछे के कमरे में चली गई श्रीर वहाँ से कोई पंद्रह मिनट में एक सुन्दर रेशमी साड़ी पहने, इन में बसी हुई, मुँह पर पाउडर लगाये निकली। जुगनू ने उसे श्रांखें फाइकर देखा। श्रोह! यह श्रंगार! शायद इस समय वह लौंडा श्रानेवाला होगा; तभी यह तैयारियाँ हैं। नहीं सोने के समय क्वारियों के बनाव-सँवार की क्या ज़रूरत। जुगनू की नीति में खियों के श्रंगार का केवल एक उद्देश्य था, पित को जुभाना। इसलिए सोहागिनों के सिवा, श्रंगार श्रीर सभी के लिए वर्जित था। श्रभी खुरशेद कुरसी पर बैठने भी न माई थीं, कि जूतों का चरमर सुनाई दिया श्रीर एक च्या में विलियम किंग ने कमरे में कदम रखा। उसकी श्रांखें चढ़ी हुई मालूम होती थीं श्रीर कपड़ों से शराब की गन्व श्रा रही थी। उसने वेधड़क भिस खुरशेद को छाती से लगा लिया श्रीर बार-बार उसके कपोलों का चुम्बन लेने लगा।

भिष खुरशेद ने अपने को उसके कर-पाश से छुड़ाने की चेष्टा करके कहा—चलो हटो, शराब पीकर आये हो।

किंग ने उसे श्रीर चिमटाकर कहा—श्राज तुम्हें भी पिलाऊँ गा प्रिये! तुमको पीना होगा। फिर हम दोनों लिपटकर सोयेंगे। नशे में प्रेम कितना सजीव हो जाना है, इसकी परीचा कर लो।

मिस खुरशेद ने इस तरह जुगनू की उपस्थित का उसे संकेत किया कि

जुगनू की नज़र पड़ जाय । पर किंग नशे में मस्त था । जुगनू की तरफ़ देखा ही नहीं ।

मिस ख़ुरशेद ने रोष के साथ अपने को अलग करके कहा—तुम इस वक्त आपे में नहीं हो। इतने उतावले क्यों हुए जाते हो। क्या मैं कहीं भागी जा रही हूँ।

किंग—इतने दिनों चोरों की तरह श्राया हूँ, श्राज से मैं खुले खजाने श्राऊँगा।

. खुरशेद — तुम तो पागल हो रहे हो। देखते नहीं हो, कमरे में कौन बैठा हुआ है।

किंग ने इकबकाकर जुगनू की तरफ देखा श्रौर भिभककर बोला—यह बुढ़िया यहाँ कव श्राई। तुम यहाँ क्यों श्राई बुड्ढो! शैतान की बची! यहाँ भेद लेने श्राती है। इमको बदनाम करना चाहती है। मैं तेरा गला घोट दूँगा। ठहर, भागती कहाँ है। तुभे ज़िन्दा न छोड़ूंगा!

जुगन् बिल्ली की तरह कमरे से निकली श्रीर सिर पर पाँव रखकर भागी। उधर कमरे से क़ह-क़हे उठ-उठकर छुत को हिलाने लगे।

जुगन् उसी वक्त मिसेज़ टरडन के घर पहुँची। उसके पेट में बुत्तबुत्ते उट रहे थे; पर मिसेज़ टरडन सो गई थीं। वहाँ से निराश होकर उसने कई दूसरों के घरों की कुरडी खटखटाई। पर कोई द्वार न खुता और दुखिया को सारी रात इस तरह काटनी पड़ी, मानो कोई रोता हुआ बचा गोद में हो। प्रातःकाल वह आश्रम में जा कूदी। कोई आध घंटे में मिसेज़ टरडन भी आईं। उन्हें देखकर उसने मुँह फेर तिया।

मि॰ टएडन ने पूछा--रात क्या तुम घर गई थीं ! इस वक्त मुभासे महा-राज ने कहा।

जुगनू ने विरक्त भाव से कहा—प्यासा ही तो कुएँ के पास जाता है। कुन्नाँ योड़े ही प्यासे के पास क्राता है। मुक्ते त्राग में क्रोंककर त्राप दूर इट गईं। भगवान ने रचा की, नहीं कल जान ही गई थी।

मि॰ टएडन ने उत्सुकता से कहा--क्यों, हुआ क्या, कुछ कहो तो। सुफी

तुमने जगा क्यों न लिया । तुम तो जानती हो, मेरी आदत सबेरे सो जाने की है।

'महाराज ने घर में घुसने ही न दिया। जगा कैसे लेती। आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि वह वहाँ गई है, तो आती होगी। घड़ी भर बाद ही सोतों, तो क्या विगड़ जाता। पर आपको किसी की क्या परवाह!'

'तो क्या हुआ, मिस खुरशेद मारने दौड़ीं !'

'वह नहीं मारने दौड़ीं, उनका वह ख़रम है, वह मारने दौड़ा। लाल आखें निकाले आया और मुमसे कहा—निकल जा। जब तक मैं निकलूँ निकलूँ, तब तक हंटर खींचकर दौड़ ही तो पड़ा। मैं सिर पर पाँव रखकर न भागती, तो चमड़ी उधेड़ डालता। और वह राँड़ बैठी तमाशा देखती रही। दोनों में पहले से सधी-बदी थी। ऐसी कुलटाओं का मुँह देखना पाप है। वेश्या भी इतनी निलंज न होगी।

ज़रा देर में श्रौर देवियाँ श्रा पहुँचों। यह बृत्तान्त सुनने के लिए सभी उत्सुक हो रही थीं। जुगनू की केंची श्रविश्रान्त रूप से चलती रही। महिलाओं को इस बृत्तान्त में इतना श्रानन्द श्रा रहा था कि कुछ न पूछों। एक-एक बात को खोद-खोदकर पूछती थीं। घर के काम-घन्धे भूल गये, खाने-पीने की भी सुधि न रही। श्रौर एक बार सुनकर ही उनकी तृति न होती थी। बार-बार वही कथा नये श्रानन्द से सुनती थीं।

मिसेज़ टएडन ने अन्त में कहा—इस आश्रम में ऐसी महिलाओं को जाना अनुचित है। आप लोग इस प्रश्न पर विचार करें।

मिसेज़ पंडाया ने समर्थन किया—हम आश्रम को आदर्श से गिराना नहीं चाहते। मैं तो कहती हूँ, ऐसी औरत किसी संस्था की प्रिंसिपल बनने के योग्य नहीं।

मिसेज़ बाँगड़ा ने फ़रमाया— ज़ुगनूबाई ने ठीक कहा था। ऐसी श्रौरत का मुँह देखना भी पाप है। उससे साफ कह देना चाहिए, श्राप यहाँ तग्ररीफ़ न लायें!

श्रभी यह खिचड़ी पक ही रही थी कि श्राश्रम के सामने एक मोटर

त्राकर रकी। महिलात्रों ने लिर उठा-उठाकर देखा, गाड़ी में मिल खुरशेद त्रौर विलियम किंग बैठे हुए ये।

जुगनू ने हाथ फैलाकर हाथ से इशारा किया—वही लौंडा है! महि-लाश्रों का सम्पूर्ण समूद चिक के सामने श्राने के लिए विकल हो गया।

मिस ख़ुरशेद ने मोटर से उतरकर हूड बन्द कर दिया श्रीर आश्रम के द्वार की श्रीर चर्ली। महिलाएँ भाग-भागकर अपनी-अपनी जगह आ बैठी।

मिंस ख़ुरशेद ने कमरे में क़दम रखा। किसी ने स्वागत न किया। मिस ख़ुरशेद ने जुगनू की त्रोर निस्संकोच ऋषों से देखकर मुसकिराते हुए कहा—कहिए बाईजी, रात त्रापको चोट तो नहीं क्राई।

जुगन् ने बहुतेरी दीदा-दिलेर स्त्रियाँ देखी थीं; पर इस डिटाईं ने उसे चिकत कर दिया। चोर हाथ में चोरी का माल लिये, साह को ललकार रहा था।

जुगनू ने ऐंठकर कहा—जी न भरा हो, तो ऋव पिटवा दो। सामने ही तो हैं।

्खुरशेद — वह इस वक्त तुमसे अपना अपराघ च्या कराने आये हैं। रात वह नशे में थे।

जुगनू ने मिसेज़ टराडन की श्रोर देखकर कहा—श्रीर श्राप भी तो कुछ कम नशे में नहीं थीं।

.खुरशेद ने व्यंग समभकर कहा—मैंने आज तक कभी नहीं पी, मुभः पर मूठा इलज़ाम मत लगाओ।

जुगन् ने लाठी मारी—शराब से भी बड़े नशे की चीज़ है कोई, वह उसी का नशा होगा। उन महाश्रय को परदे में क्यों ढँक दिया। देवियाँ भी तो उनकी सुरत देखती।

मिस . खुरशेद ने शरारत की — सूरत तो उनकी लाख दो लाख में एक है।

मिसेज़ टएडन ने श्राशंकित होकर कहा—नहीं, उन्हें यहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं। श्राश्रम को हम बदनाम नहीं करना चाहते।

मिस ख़ुरशेद ने आप्रह किया — मुआमले को साफ करने के लिए उनका आप लोगों के सामने आना ज़रूरी है। एकतरक्षी फ़ैसला आप क्यों करती हैं।

मिसेज़ टंडन ने टालने के लिए कहा—यहाँ कोई मुक़दमा थोड़े ही पेश है।

मिस ख़ुरशेद — वाह ! मेरी इत ज़्ज़में वहा लगा जा रहा है श्रीर श्राप कहती हैं — कोई मुक़दमा नहीं है। मिस्टर किंग श्रायेंगे श्रीर श्रापको उनका बयान सुनना होगा।

मिसेज टराइन को छोड़कर श्रौर सभी महिलाएँ किंग को देखने के लिए उत्सुक थीं। किसी ने विरोध न किया।

्खुरशेद ने द्वार पर श्राकर ऊँची श्रावाज़ से कहा—तुम ज़रा यहाँ चले श्राश्रो।

हूड खुला और मिस लीलावती रेशमी साड़ी पहने मुसकिराती हुई निकल आईं।

श्राश्रम में सन्नाटा छा गया। देवियाँ विस्मित श्रांखों से लीलावती को देखने लगी।

जुगनूं ने श्रांखें चमकाकर कहा — उन्हें कहाँ छिपा दिया श्रापने ! खुरशेद — छु मन्तर से उड़ गये। जाकर गाड़ी देख लो।

जुगन् लपककर गाड़ी के पास गई श्रीर खूब देख-भालकर मुँह लटकाये हुए लौटी।

मिस खुरशेद ने पूछा--क्या हुआ, मिला कोई ?

जुगनू — मैं यह तिरिया-चरित्तर क्या जानूँ। (लीलावती को ग़ौर से देखकर) श्रौर मरदों को साड़ी पहनाकर श्रांखों में धूल भोंक रही हो। यही तो हैं, वह रातवाले साहब।

्खुरशेद-ख़ूब पहचानती हो ! जुगन्-हाँ-हाँ, क्या श्रन्धी हूँ ।

मिसेन टराइन—क्या पागलों-सी बातें करती हो जुगनू, यह तो डाक्टर लीलावर्ती हैं। जुगनू—(उँगली चमकाकर) चित्रप-चित्रप, लीलावती हैं। साड़ी पहनकर श्रौरत बनते लाज नहीं श्राती। तुम रात को नहीं इनके घर थे ?

लीलावती ने विनोद-भाव से कहा—में कब इनकार कर रही हूँ। इस वक्त लीलावती हूँ। रात को विलियम किंग बन जाती हूँ। इसमें बात ही क्या है।

देवियों को श्रव यथार्थ की लालिमा दिखाई दी। चारों तरफ कहक है पड़ने लगे। कोई तालियाँ बजाती थी, कोई डाक्टर लीलावती की गरदन से लिपटी जाती थी, कोई मिछ ख़रशंद की पीठ पर धाकियाँ देती थी। कई मिनट तक हू-हा मचा रहा। जुगनू का मुँह उस लालिमा में बिलकु ज ज़रा-सा निकल श्राया। ज़बान बन्द हो गई। ऐसा चरका उसने कभी न खाया था। इतनी ज़लील कभी न हुई थी।

मिसेज़ मेहरा ने डाँट बताई — अब बोलो दाई, लगी मुँह में कालिख कि नहीं ?

मिसेज़ बाँगड़ा-इसी तरह यह सबको बदनाम करती है।

लीलावती—ग्राप लोग भी तो जो यह कहती है, उसपर विश्वास कर लेती हैं।

इस हरवोंग में जुगनू को किसी ने जाते न देखा। श्राने सिर पर यह त्यान उठते देखकर, उसे चुपके से सरक जाने ही में श्रपनी कुशल मालूम हुई। पीछे के द्वार से निकली श्रीर गलियों-गलियों भागी।

मिस खुरशेद ने कहा-ज़रा उससे पूछो, मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी !

मिसेज़ टण्डन ने पुकारा; पर जुगनू कहाँ ! तलाश होने लगा । जुगनू गायब !

उस दिन से शहर में फिर किसो ने जुगनू की स्रत नहीं देखी। आश्रम के इतिहास में यह मुआमला आज भी उल्लेख और मनोरंजन का विषय बना हुआ है।

## ठाकुर का कुआँ

जोखू ने लोटा मुँह से लगाया तो पानी में सफ़्त बदबू आई। गंगी से बोला—यह कैसा पानी है ! मारे बास के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाये देती है!

गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुन्ना दूर था ; बार-बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई, तो उसमें बू विलकुल न थी ; श्राज पानी में बदबू कैसी ? लोटा नाक से लगाया, तो सचमुच बदबू थी। ज़रूर कोई जानवर कुएँ में गिरकर मर गया होगा ; मगर दूसरा पानी त्राये कहाँ से ?

ठाकुर के कुएँ पर कौन चढ़ने देगा ! दूर ही से लोग डाँट बतायेंगे। साहू का कुन्नाँ गाँव के उस सिरे पर है; परन्तु वहाँ भी कौन पानी भरने देगा ! चौथा कुन्नाँ गाँव में है नहीं।

जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला—श्रव तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला, थोड़ा पानी नाक बन्द करके पी लूँ।

गंगी ने पानी न दिया। ख़राब पानी पीने से बीमारी बढ़ जायगी— इतना जानती थी; परन्तु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी ख़राबी जाती रहती है। बोली—यह पानी कैसे पियोगे ! न जाने कौन जानवर मरा है। कुएँ से मैं दूसरा पानी लाये देती हूँ।

जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा—दूसरा पानी कहाँ से लायेगी ?

'ठाकुर श्रौर साहू के दो कुएँ तो हैं। क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे ?' 'हाथ-पान तुड़वा श्रायेगी श्रौर कुछ न होगा। बैठ चुपके से। ब्राह्मन देनता श्राशिर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहूजी एक के पाँच लेंगे। गरीबों का दर्द कीन समभता है! हम तो मर भी जाते हैं, तो कोई दुश्रार पर भाकने नहीं श्राता। कन्धा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएँ से पानी भरने देंगे ?

इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती; किन्दु उसने वह बदब्दार पानी पीने को न दिया।

( ? )

रात के नौ बजे थे। थके-माँदे मज़दूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दर-वाज़ पर दस-पाँच बे-फिके जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो श्रव ज़माना रहा है न मौका। क़ानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक ख़ास मुकहमें में रिश्वत दे दी श्रौर साफ़ निकल गये। कितनी श्रवज्ञमन्दी से एक मार्कें के मुकदमें की नक़ज़ ले श्राये। नाजिर श्रौर मोहतमिम, सभी कहते थे, नक़ज़ नहीं मिल सकती। कोई पचास माँगता, कोई सौ। यहाँ बे-पैसे-कोड़ो नक़ल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए।

इसी समय गंगी कुएँ से पानी लेने पहुँ वी।

कुप्ती की धुँघली रोशनी कुएँ पर आरही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मीक़े का इन्तज़ार करने लगी। इस कुएँ का पानी गाँव पीता है। किसी के लिए रोक नहीं; सिर्फ़ ये बदनसीव नहीं भर सकते।

गंगी का विद्रोही दिल रिवाज़ी पाबंदियों और मज़ब्रियों पर चोटें करने लगा—हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊँ चहें ! इसलिए कि ये लोग गलें में तागा डाल लेते हैं ! यहाँ तो जितने हैं एक-से-एक छुटे हैं । चोरी ये करें, जाल-फ़रेब ये करें, कूठे मुकदमे ये करें। अभी इसी ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़ेरिये की एक मेड़ चुरा ली थी और बाद को मारकर खा गया। इन्हीं पंडितजी के घर में तो बारहों मास ज्या होता है । यही साहूजी तो घी में तेज मिलाकर बेचते हैं । काम करा लेते हैं, मज़्री देते नानी मरती है । किस बात में हैं हम से ऊँचे ! हाँ, मुँह में हम से ऊँचे हैं । हम गली-गली चिटलाते नहीं कि हम ऊँचे हैं, हम ऊँचे । कभी गाँव में आ जाती हूँ, तो रिस भरी आँखों से देखने लगते हैं । जैसे सबकी छाती पर साँप लोटने लगता है; परन्तु घमंड यह कि हम ऊँचे हैं ।

किसी के कुएँ पर आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक-धक करने लगी। कहीं देख ले, तो गजब हो जाय! एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्ती उठा लिया और भुककर चलती हुई एक वृत्त के अँधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महँगू को इतना मारा कि महीनों खून थुकता रहा। इसीलिए तो कि उसने बेगार न दी थी। ये लोग कहते हैं कि ऊँचे हैं!

कुएँ पर दो स्त्रियाँ पानी भरने आई थीं। इनमें बातें हो रही थीं। 'खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं ?'

'हम लोगों को आराम-से बैठे देखकर जैसे मरदों को जलन होती है।' 'हाँ, यह तो न हुआ कि कलिया उठाकर भर लाते। बस, हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लोडियाँ ही तो हैं!'

'लोंडियाँ नहीं तो श्रीर क्या हो तुम ? रोटी-कपड़ा नहीं पातीं ? दस-पाँच रुपये भी छीन-अपटकर ले ही लेती हो । श्रीर लोंडियाँ कैसी होती हैं ?'

'मत जलाश्रो, दीदी! छिन भर श्राराम करने को जी तरसकर रह जाता है। इतना काम तो किसी दूसरे के घर कर देती, तो इससे कहीं श्राराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाश्रो; पर किसी का मुँह ही नहीं सीधा होता।

दोनों पानी भरकर चली गईं, तो गंगी वृद्ध की छाया से निकली श्रीर कुएँ की जगत के पास श्राई। बे-फ़िक चले गये थे। ठाकुर भी दरवाजा बन्द करके श्रन्दर श्राँगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने चिश्वक सुख की साँस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। श्रमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी ज़माने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानता के साथ श्रौर समफ-ब्फकर न गया होगा। गंगी दवे पाँव कुएँ की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा श्रनुभव उसे पहले कभी न हुआ था।

उसने रस्सी का फन्दा गले में डाला। दायें-बायें खोज की दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाक्षी रात को शत्रु के किले में स्राख करने लग रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई, तो फिर उसके लिए माक्षी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अन्त में देवताश्चों को याद करके उसने कलेजा मज़बूत किया और घड़ा कुएँ में डाल दिया।

घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही श्राहिस्ता। ज़रा भी श्रावाज़ न हुई। गंगी ने दो-चार हाथ जल्दी-जल्दी मारे। घड़ा कुएँ के मुँह तक श्रा पहुँचा। कोई बड़ा शहज़ोर पहलवान भी इतनी तेज़ी से उसे न खींच सकता था।

गंगी भुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहव का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुँह इससे ऋषिक भयानक न होगा।

गंगी के हाथ से रस्ती छूट गईं। रस्ती के साथ घड़ा घड़ाम से पानी में गिरा श्रीर कई ज्ञाय तक पानी में गित की श्रावाड़ों सुनाई देती रहीं।

ठाकुर 'कौन है ?' 'कौन है ?' पुकारते हुए कुएँ की तरफ आ रहे थे श्रीर गंगी जगत से कृदकर भागी जा रही थी।

घर पहुँचकर उसने देखा कि जोखू लोटा मुँह से लगाये वही मैला, गनदा पानी पी रहा है।

# शराब की दूकान

कांग्रेस-कमेटी में यह सवाल पेरा था--- ग्रराव और ताड़ी को दूकानों पर कौन धरना देने जाय ! कमेटी के पची ह मेम्बर खिर भुकाये बैठे थे : पर किसी के मुँह से बात न निकलती थी। मुन्नामला बड़ा नालुक था। पुलीस के हाथों गिरफ्तार हो जाना, तो ज्यादा मुश्किल बात न थी। पुलीस के कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को समक्रते हैं। क्यों अच्छे और जुरे तो सभी जगह होते हैं: लेकिन प्रलीस के अफ़सर कुछ लोगों को छोड़कर. सभ्यता से इतने खाली नहीं होते कि जाति और देश पर जान देनेवालों के साथ दुव्यवहार करें : लेकिन नशे बाज़ों में यह जिम्मेदारी कहाँ ! उनमें तो श्रिधकांश ऐसे लोग होते हैं. जिन्हें घुड़की-धमकी के सिवा श्रीर किसी शक्ति के सामने भुकने की आदत नहीं। मारपीट से नशा हिरन हो सकता है; शांतिवा दियों के लिए तो वह दरवाला बन्द है। तब कौन इस आंखली में सिर दे ! कौन पियकड़ों की गालियाँ खाय ! बहुत सम्भव है कि वे हाथा-पाई कर बैठें। उनके हाथों पिटना किसे मंजूर हो सकता था ? फिर पुलीसवाले भी बैठे तमाशा न देखेंगे। उन्हें श्रीर भी भड़काते रहेंगे। पुलीस की शह पाकर ये नशे के बन्दे जो कुछ न कर डालें, वह थोड़ा! ईंट का जवाब पत्थरं से दे नहीं सकते और इस समुदाय पर विनती का कोई असर नहीं !

एक मेम्बर ने कहा—मेरे विचार में तो इन ज़ातों में पंचायतों को फिर सँभाजना चाहिए। इघर इमारी लापरवाही से उनकी पंचायतें निर्जीव हो गई हैं। इसके खिवा मुक्ते तो श्रीर कोई उपाय नहीं सुकता।

सभापति ने कहा—हाँ, यह एक उपाय है। मैं इसे नोट किये लेता हूँ ; पर धरना देना ज़रूरी है।

दूसरे महाश्रय बोले--- उनके घरीं पर जाकर समभाया जाय, तो श्रच्छा असर होगा।

समापित ने श्रपनी चिकनी खोपड़ी सहलाते हुए कहा— यह भी श्रच्छा उपाय है; मगर घरने को इम लोग त्याग नहीं सकते। फिर सन्नाटा हो गया।

. पिछली क़तार में एक देवी भी मौन बैडी हुई थीं। जब कोई मेम्बर बोलता, वह एक नज़र उसकी तरफ डालकर फिर सिर क्रका लेती थीं। कांग्रेस की लेडी मेम्बर थीं। उनके पति महाशय जी० पी० सकसेना कांग्रेस के अच्छे काम करनेवालों में थे। उनका देहान्त हुए तीन साल हो गये थे। मिसेज एकसेना ने इधर एक खाल से कांग्रेस के कामों में भाग लेना शुह्न कर दिया था श्रीर कांग्रेस-कमेटी ने उन्हें अपना मेम्बर चुन लिया था। वह शरीफ़ घरानों में जाकर स्वदेशी श्रीर खहर का प्रचार करती थीं। जब कभी कांग्रेस के प्लेट-फ़ार्म पर बोलने खड़ी होतीं, तो उनका जोश देखकर ऐसा मालूम होता था, श्राकाश में उड़ जाना चाहती हैं। कुन्दन का-सा रंग लाल हो जाता था, बड़ी-बड़ी करण अंखिं--जिनमें जल भरा हुआ मालूम होता था-चमकने लगती थीं। बड़ी ख़शमिजाज़ और उसके साथ बला की निर्भीक स्त्री थीं। दबी हुई चिनगारी थी, जो हवा पाकर दहक उठती है। उनके मामूली शब्दों में इतना श्राकर्षण कहाँ से श्राजाता था, कह नहीं सकते । कमेटी के कई जवान मेम्बर, जो पहले कांग्रेस में बहुत कम आते थे, श्रव बिला नागा श्राने लगे थे। मिसेज़ एकसेना कोई भी प्रस्ताव करें, उएका श्रतुभोदन करनेवालों की कमी न थी। उनकी सादगी, उनका उत्साह, उनकी विनय, उनकी मृदु वाणी कांग्रेस पर उनका सिक्श जमाये देती थी। हर त्रादमी उनकी ख़ातिर सम्मान की सीमा तक करता था: पर उनकी स्वाभाविक नम्रता उन्हें श्रपने दैवी साधनों से पूरा-पूरा फ़ायदा न उठाने देती थी। जब कमरे में श्रातीं, लोग खड़े हो जाते थे: पर वह पिछली सफ़ से आगे न बढती थीं।

मिसेज़ सकसेना ने प्रधान से पूछा — शराब की दूकानों पर औरते घरना दे सकती हैं ?

सबकी ऋषिं उनकी ओर उठ गईं। इस प्रश्न का आशाय सब समक्ष गये।

प्रधान ने कातर स्वर में कहा—महात्माजी ने तो यह काम श्रौरतों ही को सुपुर्द करने पर जोर दिया है; पर...। मिहेज़ सकसेना ने उन्हें श्रपना

६२ ] समर-यात्रा

वाक्य पूरा न करने दिया। बोलीं -- तो फिर मुक्ते इस काम पर भेज दीजिए।

लोगों ने कुत्इल की श्रांं से मिसेज़ सकसेना को देखा। यह सुकुमारी, जिसके कोमल श्रंगों में शायद हवा भी चुभती हो, गन्दी गिलयों में, ताड़ी श्रोर शराब की दुर्गन्य-भरी दूकानों के सामने जाने श्रीर नशे से पागल श्रादिमियों की क्लिंगित श्रांंखों श्रीर वाहों का सामना करने को कैसे तैयार हो गई!

एक महाश्रय ने अपने समीप के आदमी के कान में कहा—बला की निडर औरत है!

उन महाशय ने जले हुए शब्दों में उत्तर दिया—हम लोगों को काँटों में घसीटना चाहती हैं श्रीर कुछ, नहीं। यह बेचारी क्या पिकेटिंग करेंगी। दुकान के सामने खड़ा तक तो हुश्रान जायगा।

प्रधान ने सिर भुकाकर कहा — में आपके साहस और उत्सर्ग की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मेरे विचार में अभी इस शहर की दशा ऐसी नहीं है कि देविया पिकेटिंग कर सकें। आपको ख़बर नहीं नशेबाज लोग कितने सुँहफट होते हैं। विनय तो वह जानते ही नहीं!

मिसेज़ एकसेना ने व्यंग्य भाव से कहा—तो क्या आपका विचार है कि कोई ऐसा जमाना भी आयगा, जब शराबी लोग विनय और शील के तुतले बन जायंगे ? यह दशा तो हमेशा ही रहेगी। आख़िर महात्माजी ने कुछ समभकर ही तो औरतों को यह काम सौंपा है ? मैं नहीं कह सकती कि मुक्ते कहीं तक सफलता होगी; पर इस कर्जव्य को टालने से काम न चलेगा।

प्रधान ने बशोपेश में पड़कर कहा—मैं तो श्रापको इस काम के लिए बसीटना उचित नहीं समभता, श्रागे श्रापको श्राष्ट्रियार है।

मिसेज एकसेना ने जैसे विजय का श्रालिंगन करते हुए कहा—मैं श्रापके पास फ़रियाद लेकर न श्रालंगी कि मुक्ते फ़लाँ श्रादमी ने मारा या गाली दी। इतना जानती हूँ कि अगर मैं सफल हो गई, तो ऐसी स्त्रियों की कमी न रहेगी, जो सोलहो श्राने श्रपने हाथ में न ले लें।

इस पर एक नौजवान मेम्बर ने कहा—मैं सभापतिजी से निवेदन करूँगाः कि मिसेज सकसेना को यह काम देकर आप हिंसा का सामान कर रहे हैं। इससे यह कहीं अच्छा है कि आप मुक्ते यह काम सौंपें।

मिसेज सकसेना ने गर्म होकर कहा—श्रापके हाथों हिंसा होने का डर श्रीर भी ज्यादा है।

इस नौजवान मेम्बर का नाम था जयराम। एक बार एक कड़ा व्याख्यान देने के लिए जेल हो आये थे; पर उस वक्त उनके सिर गृहस्थी का भार न था। क़ानून पढ़ते थे। अब उनका विवाह हो गया था, दो-तीन बच्चे भी हो गये थे, दशा बदल गई थी। दिल में वही जोश, वही तड़प, वही दर्द था; पर अपनी हालत से मज़बूर थे।

मिसेज एकसेना की आर नम्न आग्रह से देखकर बोले — आप मेरी ख़ातिर से इस गन्दे काम में हाथ न डालें। मुक्ते एक सप्ताह का अवसर दीजिए। अगर इस बीच में कहीं दंगा हो जाय, तो आपको मुक्ते निकाल देने का अधिकार होगा।

मिसेज सकसेना जयराम को खुब जानती थीं। उन्हें मालूम था कि यह त्याग श्रौर साहस का पुतला है श्रौर श्रव तक सिर्फ परिस्थितियों के कारण पीछे दबका हुश्रा था। इसके साथ ही वह यह भी जानती थीं कि इसमें वह घैर्य श्रौर बदिश्त नहीं है, जो पिकेटिंग के लिए लाजमी है। जेज में उसने दारोगा को श्रपशब्द कहने पर चांटा लगाया था श्रौर उसकी सज़ा तीन महीने श्रौर बढ़ गई थी। बोलों—श्रापके सिर ग्रहस्थी का भार है। मैं घमएड नहीं करती; पर जितने धैर्य से मैं यह काम कर सकती हूँ, श्राप नहीं कर सकते।

जयराम ने उसी नम्न आग्रह के साथ कहा—आप मेरे पिछले रेकार्ड पर फ़ैसला कर रही हैं। आप भूलती जाती हैं कि आदमी की अवस्था के साथ उसकी उद्दंडता घटती जाती है।

प्रधान ने कहा---मैं चाहता हूँ, महाशय जयराम इस काम को अपने हाथों में लें। · जयराम ने प्रसन्न होकर कहा--मैं सच्चे हृदय से आपको घन्यवाद देता हूँ।

मिसेज़ सकसेना ने निराश हो कर कहा—महाशय जयराम, आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है और मैं इसे कभी समा न करूँगी। आप लोगों ने इस बात का आज नया परिचय दे दिया कि पुरुषों के अधीन स्त्रियाँ अपने देश की सेवा भी नहीं कर सकतीं।

#### ( ? )

दूसरे दिन, तीसरे पहर जयराम पाँच स्वयंसेवकों को लेकर बेगमगंज के शराबखाने का पिकेटिंग करने जा पहुँचा। ताड़ी और शराब—दोनों की दूकाने मिली हुई थीं। ठीकेदार भी एक ही था। दूकान के सामने, सड़क की पटरी पर, अन्दर के आँगन में नशेबाड़ों की टोलियाँ विष में अमृत का आनन्द लूट रही थीं। कोई वहाँ अफ़लात्न से कम न था। कहीं अपनी वीरता की डींगें थीं, कहीं अपने दान-दिल्या के पचड़े, कहीं अपने बुद्धि-कौशल का आलाप। अहंकार नशे का मुख्य रूप है।

एक बूढ़ा शराबी कह रहा था—भैया, जिन्दगानी का भरोसा नहीं; ही, कोई भरोसा नहीं; मेरी बात मान लो, जिन्दगानी का कोई भरोसा नहीं। बस यही खाना-खिलाना याद रह जायगा। धन-दौलत, जगह-जमीन सब धरी रह जायगी!

दो ताड़ीबाज़ों में एक दूसरी बहस छिड़ी हुई थी--

'इम-तुम रिक्राया हैं भाई। हमारी मजाल है कि सरकार के सामने सिर उठा सकें !'

'श्रपने घर में बैठकर बादशाह को गालियाँ दे लो; लेकिन मैदान में श्राना कठिन है।

'कहाँ की बात भैया, सरकार तो बड़ी चीज़ है, लाल पगड़ी देखकर तो घर में भाग जाते हो।'

'छोटा त्रादमी भर पेट खा के बैठता है, तो समभता है, अब बादशाह इसी हैं; लेकिन अपनी हैिस्यत को भूलना न चाहिए।'

'बहुत पक्की बात कहते हो खीं साहब! श्रपनी श्रमलीयत पर डटे रही।

जो राजा है, वह राजा है; जो परजा है, वह परजा है। भला परजा कहीं: राजा हो सकता है !'

इतने में जयराम ने त्राकर कहा-राम राम ! भाइयो राम राम !!

पाँच-छः खद्रधारी मनुष्यों को देखकर सभी लोग उनकी श्रोर शंकाः श्रीर कुत्इल से ताकने लगे। दूकानदार ने चुपके से श्रपने एक नौकर केः कान में कुछ कहा श्रीर नौकर दूकान से उतरकर चला गया।

जयराम ने फंड को ज़मीन पर खड़ा करके कहा—भाइयो, महात्मा गाँधी का हुक्म है कि श्राप लोग ताड़ी-श्रराब न पियें। जो ६पये श्राप यहाँ उड़ा देते हैं, बह श्रगर श्रपने बाल-बचों को खिलाने-पिलाने में ख़र्च करें, तो कितनी श्रच्छी बात हो! ज़रा देर के नशे के लिए श्राप श्रपने बाल-बचों को भूखों मारते हैं, गंदे घरों में रहते हैं, महाजन की गालियाँ खाते हैं। सोचिए, इस ६पये से श्राप श्रपने प्यारे बचों को कितने श्राराम से रख सकते हैं!

एक बूढ़े शराबी ने अपने साथी से कहा—भैया, है तो बुरी चीज़, घर तबाह करके छोड़ देती है। मुदा इतनी उमिर पीते कट गई, तो अब मरते दम क्या छोड़ें ! उसके साथी ने समर्थन किया—पक्की बात कहते हो चौधरी! जब इतनी उमिर पीते कट गई, तो अब मरते दम क्या छोड़ें ?

जयराम ने कहा—वाह! चौधरी! यही तो उमिर है छोड़ने की। जवानी तो दीवानी होती है, उस वक्त सब कुछ मुद्राफ़ है।

चौधरी ने तो कोई जवाब न दिया; लेकिन उसके साथी ने जो काला, मोटा, बड़ी-बड़ी मूँ छोबाला आदमी था, सरल आपित के भाव से कहा— आगर पीना बुरा है, तो आँगरेज़ क्यों पीते हैं ?

जयराम वकील था, उससे वहस करना भिड़ के छुने को छेड़ना था। बोला—यह तुमने बहुत श्रन्छा स्वाल पूछा माई। श्रॅगरेज़ों के बाप-दादा श्रभी डेढ़-दो सौ साल पहले छुटेरे थे। हमारे-तुम्हारे बाप दादा ऋषि-मुनि थे। छुटेरों की सन्तान पिये, तो पीने दो। उनके पास न कोई धर्म है, न नीति; लेकिन ऋषियों की सन्तान उनकी नक़ल क्यों करे ! हम श्रौर तुम उन महात्माश्रों की सन्तान हैं, जिन्होंने दुनिया को सिखाया, जिन्होंने दुनिया को श्रादमी बनाया। इस श्रापना धर्म छोड़ बैठे, उसी का फल है कि श्राज इस गुलाम हैं; लेकिन श्रव इमने गुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ने का फ़ैसला कर लिया है श्रोर...

एकाएक थानेदार और चार-पाँच कांस्टेबल आ खड़े हुए। थानेदार ने चौधरी से पूछा—यह लोग तुमको धमका रहे हैं! चौधरी ने खड़े होकर कहा—नहीं हुजूर, यह तो हमें समका रहे हैं। कैसे 'भ्रोम से समका रहे हैं कि वाह!

थानेदार ने जयराम से कहा-श्रागर यहाँ फ़िसाद हो जाय, तो श्राप किमोदार होगे !

जयराम—मैं उस वक्त तक ज़िम्मेदार हूँ, जब तक आप न रहें। 'श्रापका मतलब है कि मैं फ़िसाद कराने आया हूँ।'

'में यह नहीं कहता; लेकिन आप आये हैं, तो अंग्रेज़ी साम्राज्य की अतुल शक्ति का परिचय ज़रूर ही दोजिएगा। जनता में उत्तेजना फैलेगी। तब आप पिल पड़ेंगे और दस-बीस आदिमियों को मार गिरायेंगे। यही सब जगह होता है और यहाँ भी होगा।

सब इन्स्पेक्टर ने श्रोंठ चबाकर कहा—मैं श्रापसे कहता हूँ, यहां से चले जाइए, वरना मुक्ते जावते की कार्रवाई करनी पड़ेगी।

जयराम ने अविचल भाव से कहा—श्रीर मैं श्राप से कहता हूँ कि श्राप सुके अपना काम करने दीजिए। मेरे बहुत से भाई यहाँ जमा हैं श्रीर सुके उनसे बात-चीत करने का उतना ही हक है जितना श्रापको।

इस वक्त तक सैकड़ों दर्शक जमा हो गये थे। दारोग़ा ने श्रक्षसरों से पूछे बग़ैर श्रीर कोई कार्रवाई करना उचित न समका। श्रकड़ते हुए दूकान पर गये श्रीर कुरसी पर पाँव रखकर बोले--ये लोग तो माननेवाले नहीं हैं!

द्कानदार ने गिड़गिड़ाकर कहा—हुज़ूर, मेरी तो विधया बैठ जायगी!

दारोगा—दो-चार गुएडे बुज्ञाकर भगा क्यों नहीं देते ? मैं कुछ न बोलूँगा। ही, ज़रा एक बोतल श्रव्छी-सी भेज देना। कल न-जाने क्या भेज दिया, कुछ मज़ा ही नहीं श्राया।

थानेदार चला गया, तो चौधरी ने अपने साथी से कहा-देखा कल्लू,

थानेदार कितना बिगड़ रहा था। सरकार चाहती है कि हम लोग ख़बूब शराब पियें श्रीर कोई हमें समफाने न पाये। शराब का पैसा भी तो सरकार ही में जाता है!

कल्लू ने दार्शनिक भाव से कहा—हरएक बहानेसे पैसा खींचते हैं सब। चौधरी—तो फिर क्या सलाह है ! है तो बुरी चीज़ !

कत्लू—बहुत बुरी चीज़ है भैया, महात्माजी का हुक्म है, तो छोड़ ही देना चाहिए।

चौधरी-श्रच्छा तो यह लो आज से अगर पिये तो दोगला !

यह कहते हुए चौघरी ने बोतल ज़मीन पर पटक दी। आधी बोतल शराब ज़मीन पर बहकर सुख गई।

जयराम को शायद ज़िन्द्र में कभी इतनी ख़ुशी न हुई थी। ज़ोर-ज़ोर से तालियाँ बजाकर उछल पड़े।

उसी वक्त दोनों ताड़ी पीनेवालों ने भी 'महात्माजी जय' की पुकारी श्रौर श्रपनी हाँड़ी ज़मीन पर पटक दी। एक स्वयंसेवक ने लपककर फूलों की माला ली श्रौर चारों श्रादिमयों के गले में डाल दी।

### ( ३ )

सड़क की पटरी पर कई नशेंबाज़ बैठें इन चारों आदिमयों की तरफ़ उस दुवल भक्ति से ताक रहे थे, जो पुरुषार्थहीन मनुष्यों का लच्चण है। वहाँ एक भी ऐसा व्यक्ति न था, जो आंगरेज़ों की मांस-मिदरा या ताड़ी को ज़िंदगी के लिए अनिवार्य समभता हो और उसके बग़ैर ज़िन्दगी की कहपना भी न कर सके। सभी लोग नशें को दूषित समभते थे, केवल दुवलेंद्रिय होने के कारण नित्य आकर पी जाते थे। चौधरी जैसे घाघ पियक्कड़ को बोतल पटकते देखकर उनकी आंखें खुल गईं।

एक मरियल, दाढ़ीवाले आदमी ने आकर चौघरी की पीठ ठोंकी। चौघरी ने उसे पीछे ढकेलकर कहा—पीठ क्या ठोंकते हो जी, जाकर अपनी बोतल पटक दो।

दादीवाले ने कहा—श्राज श्रीर पी लेने दो चौधरी ! श्रव्लाह जानता है, कल से इधर भूलकर भी न श्राऊँगा।

· चौघरी--जितनी बची हो, उसके पैसे हमसे ले लो। घर जाकर बच्चों को मिठाई खिला देना।

दाड़ोवाले ने जाकर बोतल पटक दी श्रौर बोला—लो, तुम भी क्या कहोगे ! श्रव तो हुए ख़ुश !

चौघरी-श्रब तो न पियोगे कभी ?

दाढ़ीवाले ने कहा — अगर तुम न पियोगे, तो मैं भी न पिकँगा। जिस दिन तुमने पी, उसी दिन मैंने फिर शुरू कर दी।

चौघरी की तत्परता ने दुराग्रह की जड़ें हिला दीं। बाहर श्रमी पौच-छ: श्रादमी श्रौर थे। वे सचेत निर्जञता से बैठे हुए श्रमी तक पीते जाते थे। जयराम ने उनके सामने जाकर कहा—भाइयो, श्रापके पाँच भाइयों ने श्रमी श्रापके सामने अपनी-श्रपनी बोतल पटक दी। क्या श्राप उन लोगों को बाज़ी जीत ले जाने देंगे !

एक ठिगने, काले श्रादमी ने, जो किसी श्रारेज़ का खानसामा मालूम होता था, लाल-लाल श्रांखें निकालकर कहा— हम पीते हैं, तो दुमसे मतलब? दुमसे भीख माँगने तो नहीं जाते !

जयराम ने समभ लिया, श्रव बाज़ी, मार ली। गुमराह श्रादमी जब विवाद करने पर उतर श्राये, तो समभ लो, वह रास्ते पर श्रा जायगा। चुप्पा ऐव वह चिकना घड़ा है, जिसपर किसी बात का श्रासर नहीं होता।

जयराम ने कहा—ग्रगर मैं श्रपने घर में श्राग लगाऊँ, तो उसे देख-कर क्या श्राप मेरा हाथ न पकड़ लेंगे ? मुक्ते तो इसमें रत्ती भर संदेह नहीं है कि श्राप मेरा हाथ ही पकड़ लेंगे ; बिल्क मुक्ते यहाँ से ज़बरदस्ती खींच ले जायँगे।

चौघरी ने खानसामा की तरफ मुग्ध आँखों से देखा, मानो कह रहा है—इसका तुम्हारे पास क्या जवान है? और बोला—जमादार, अब इसी बात पर बोतल पटक दो।

ख़ानसामा ने जैसे काट खाने के लिए दाँत तेज़ कर लिये और बोला— बोतल क्यों पटक दूँ, पैसे नहीं दिये हैं ?

चौधरी परास्त हो गया। जयराम से बोला-इन्हें छोड़िए बाबूजी,

यह लोग इस तरह माननेवाले श्रासामी नहीं हैं। श्राप इनके सामने जान भी दे दें, तो भी शाराब न छोड़ेंगे। हाँ, पुलीस की एक घुड़की पा जायें तो फिर कभी इधर भूलकर भी न श्रायें।

ख़ानसामा ने चौधरी की श्रोर तिरस्कार के भाव से देखा, जैसे कह रहा हो—क्या तुम समक्षते हो कि मैं ही मनुष्य हूँ, यह सब पशु हैं ! फिर बोला— तुमसे क्या मतलव है जी, क्यों बीच में कूद पड़ते हो ! मैं तो बाबूजी से बात कर रहा हूँ। तुम कौन होते हो बीच में बोलनेवाले ! मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि बोतल पटककर वाह-वाह कराऊँ। कल फिर मुँह में कालिख लगाऊँ, या घर पर मँगवाकर पिऊँ! यहाँ जब छोड़ेंगे, तो सच्चे दिल से छोड़ेंगे। फिर कोई लाख रुपये भी दे, तो श्रांख उठाकर न देखें।

जयराम--मुक्ते आप लोगों से ऐसी ही आशा है।

चौधरी ने ख़ानसामा की श्रोर कटाच करके कहा-न्या समभते हो, मैं कल फिर पोने श्राऊँगा ?

ख़ानसामा ने उद्यहता से कहा—हाँ-हाँ, कहता हूँ, तुम आश्रोगे श्रौर बदकर श्राश्रोगे ! कही पक्के कागृज़ पर लिख दूँ !

चौधरी—अच्छा भाई, तुम बड़े घमाँत्मा हो, मैं पानी सही। तुम छोड़ोगे, तो ज़िन्दगी भर के लिए छोड़ोगे, मैं आज छोड़कर कल फिर पीने लगूँगा, यही सही। मेरी एक बात गाँठ बाँघ लो, तुम उस बखत छोड़ोगे, जब ज़िन्दगी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। इसके पहले तुम नहीं छोड़ सकते।

ख़ानसामा- तम मेरे दिल का हाल क्या जानते हो ?

चौधरी—जानता हूँ, तुम्हारे-जैसे सैकड़ों आदमी को भुगत चुका हूँ। ख़ानसामा—तो तुमने ऐसे-वैसे वेशमों को देखा होगा। ह्यादार आद-मियों को न देखा होगा।

यह कहते हुए उसने जाकर बोतल पटक दी श्रौर बोला—श्रब श्रगर तुम इस दूकान पर देखना, तो मुँह में कालिख लगा देना।

चारों तरफ तालियाँ बजने लगीं । मद पेसे होते हैं !

ठीकेदार ने दूकान से नीचे उत्रकर कहा—तुम लोग श्रपनी श्रपनी दूकान पर नहीं जाते जी ? मैं तो किली की दूकान पर नहीं जाता ?

एक दर्शक ने कहा—खड़े हैं, तो तुमसे मतलब ! सड़क तुम्हारी नहीं है। तुम गरीबों को लूटे जाश्रो। किशी के बाल-बच्चे मूखों मरें, तुम्हारा क्या बिगड़ता है। (दूसरे शराबियों से) क्या यारो, श्रव भी पीते जाश्रोगे! जानते हो, यह किसका हुनम है ! श्ररे कुछ भी तो शर्म हो !

जयराम ने दर्शकों से कहा — आप लोग यहाँ भीड़ न लगायें और न किसी को भला-बुरा कहें।

मगर दर्शकों का समृह बढ़ता जाता था। अभी तक चार-पाँच आदमी बेग्रम बैठे हुए कुरहड़-पर-कुरहड़ चढ़ा रहे थे। एक मनचले आदमी ने जाकर उस बीतन की उठा लिया, जो उनके बीच में रखी हुई थी श्रीर उसे पटकना चाहता था कि चारों सराबी उठ खड़े हुए श्रीर उसे पीटने लगे। जयराम श्रीर उनके स्वयंसेवक तुरत वहाँ पहुँच गये श्रीर उसे बचाने की चेष्टा करने लगे कि चारों उसे छोड़कर जयराम की तरफ लपके। दर्शकों ने देखा कि जयराम पर मार पड़ा चाहती है, तो कई श्रादमी भल्जाकर उन चारों शराबियों पर टूट पड़े । लातें, घूँसे और डएडे चलने लगे । जयराम को ं इसका कुछ ग्रवसर न मिलता था कि किसी को समभाये। वस, दानों हाथ फैलाये उन चारों के बारों से बच रहा था। वह चारों भी ग्रादे से बाहर होकर दर्शकों पर डएडे चला रहे थे। जयराम दोनों तरफ से मार खाता था। शरा-बियों के बार भी उसी पर पड़ते थे. तमाशाहयों के बार भी उसी पर पडते थे. पर वह उनके बीच से हटता न था। श्रगर वह इस वक्त श्रपनी जान बचा-कर हट जाता, तो शराबियों की ख़ैरियत न थी। इसका दोष कांग्रेस पर पड़ता। वह कांग्रेस को इस आदीप से बचाने के लिए अपने प्राण देने पर तैयार था। मिसेज़ सकसेना को अपने ऊपर हँ सने का मौक़ा वह न देना चाहता था।

श्राख़ि उसके सिर पर एक डएडा ज़ोर से पड़ा कि वह सिर पकड़कर वैठ गया। श्रांखों के समने तितिलियाँ उड़ने लगीं। फिर उसे होशान रहा।

( Y )

जयराम सारी रात बेहोश पड़ा रहा। दूसरे दिन सुबह को जब उसे होश श्राया, तो सारी देह में पीड़ा हो रही थो श्रीर कमज़ोरी इतनी थी कि रह- रहकर जी हूबा जाता था। एकाएक िरहाने की तरफ़ आँख उठ गई, तो मिसेज़ सकसेना बैठी नज़र आईं। उन्हें देखते ही वह स्वयंसेवकों के मना करने पर भी उठ बैठा। दर्द और कमज़ोरी दोनों जैसे ग़ायब हो गईं। एक- एक अंग में स्फूर्ति दौड़ गई।

मिसेज़ सकसेना ने उसके बिर पर हाथ रखकर कहा — आपको बड़ी चोट आई। इसका सारा दोष मुक्त पर है।

जयराम ने भक्तिमय कृतज्ञता के भाव से देखकर कहा—चोट तो ऐसी ज़्यादा न थी, इन लोगों ने बरबस पट्टी-सट्टी बाँधकर ज़ख्मी बना दिया।

मिसेज़ सकसेना ने ग्लानित होकर कहा—मुक्ते त्रापको न जाने देना चाहिए था।

जयराम— आपका वहाँ जाना उचित न था। मैं आपसे अब भी यही अनुरोध करूँगा कि उस तरफ़ न जाइएगा।

मिसेज़ सकसेना ने जैसे उन बाधात्रों पर हँसकर कहा—वाह! मुक्ते आज से वहाँ पिकेट करने की आजा मिल गईं है।

'आप मेरी इतनी विनय मान जाइएगा। शोहदों के लिए आवाज कसना विलकुल मामूली वात है।'

'मैं श्रावाज़ों की परवाइ नहीं करती।'

'तो फिर मैं भी आपके साय चलूँगा।'

'श्राप! इस हालत में !'-- मिसेज़ सकसेना ने श्रारचर्य से कहा।

'मैं बिल कुल अच्छा हूँ, सच !'

'यह नहीं हो सकता। जब तक डाक्टर यह न कह देगा कि आप आप यहाँ जाने के योग्य हैं, मैं आपको न जाने दूँगी। किसी तरह नहीं।'

'तो मैं भी आपको न जाने दूँगा।'

मिसेल सकसेना ने मृदु-व्यंग्य के साथ कहा—श्राप भी श्रन्य पुरुषों ही की भौति स्वार्थ के पुतले हैं। सदा यहा खुद लूटना हाहते हैं, श्रोरतों को कोई मौक़ा नहीं देना चाहते। कम से कम यह तो देख लीजिए कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ या नहीं !

जयराम ने व्यथित कंठ से कहा-जैसी आपकी इच्छा !

# ( 4 )

ती करे पहर मिसेज़ सकसेना चार स्वयंसेवकों के साथ बेगमगंज चलीं। जयराम श्रांखें बन्द किये चारपाई पर पड़ा था। शोर सुनकर चौंका श्रीर अपनी स्त्री से पूछा —यह कैसा शोर है ?

स्त्री ने खिड़की से भाकिकर देखा और बोली—वह औरत, जो कल आई थी, भएडा लिये कई आदिमियों के साथ जा रही है। इसे शर्मभी नहीं आती !

जयराम ने उसके चेहरे पर चमा की दृष्टि डाली श्रीर विचार में डूव गया। फिर वह उठ खड़ा हुश्रा श्रीर बोला—मैं भी वहीं जाता हूँ।

स्त्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा—स्त्रभी कल मार खाकर आये हो, आज फिर जाने की स्भी!

जयराम ने हाथ छुड़ाकर कहा-तुम उसे मार कहती हो, मैं उसे उपहार समभता हूँ।

स्त्री ने उसका रास्ता रोक लिया—कहती हूँ, तुम्हारा जी आरच्छा नहीं है, मत जाश्रो, क्यों मेरी जान के गाहक हुए हो। उसकी देह में हीरे नहीं जड़े हैं, जो वहाँ कोई नोच लेगा !

जयराम ने मिन्नत करके कहा—मेरी तबीयत बिलकुल श्रन्छी है चम्मू, श्रार कुछ कसर है तो वह भी मिट जायगी। भला सोचो, यह कैसे सुमिकन है कि एक देवी उन शोहदों के बीच में पिकेटिंग करने जाय श्रीर मैं बैटा रहूँ। मेरा वहाँ रहना ज़रूरी है। श्रार कोई बात श्रा पड़ी, तो कम से कम में लोगों को समभा तो सकुँगा।

चम्मू ने जलकर कहा-यह क्यों नहीं कहते कि कोई श्रौर ही चीज़ खींचे लिये जाती है।

जयराम ने मुसकिराकर उसकी श्रोर देखा, जैसे कह रहा हो—यह बात तुम्हारे दिल से नहीं, कंठ से निकल रही है श्रीर कतराकर निकल गया। फिर द्वार पर खड़ा होकर बोला—शहर में तीन लाख से कुछ ही कम श्रादमी हैं, कमेटी में भी ३० मेम्बर हैं; मगर सब-के-सब जी खुरा रहे हैं। लोगों को श्रच्छा बहाना मिल गया कि शराब खानों पर धरना देने के लिए स्त्रियों ही की जरूरत है। श्राखिर क्यों स्त्रियों ही को इस काम के लिए उपयुक्त समका जाता है! इसी लिए कि मरदों के सिर भून स्वार हो जाता है श्रीर जहाँ नमता से काम लेना चाहिए, वहाँ लोग उपता से काम लेने लगते हैं। वे देवियाँ क्या इसी योग्य हैं कि शोहदों के फिक़रे सुनें श्रीर उनकी कुदृष्टि का निशाना बनें! कम-से-कम में यह नहीं देख सकता।

वह लँगड़ाता हुन्ना घर से निकल पड़ा । चम्मू, ने फिर उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। रास्ते में एक स्वयंसेवक मिल गया। जयराम ने उसे साथ लिया त्रीर एक तांगे पर बैठकर चला। शराबज़ाने से कुछ दूर इधर एक लेमनेड-वर्फ की दूकान थी। उसने तांगे को छोड़ दिया और वालंटियर को शराबज़ाने मेनकर ख़ुद उसी दूकान में जा बैठा।

दूकानदार ने लेमनेड का एक ग्लास उसे देते हुए कहा — बाबूजी, कलवाले चारों बदमाश आज फिर आये हुए हैं। आपने न बचाया होता तो आज शराब या ताड़ी की जगह हल्दी-गुड़ पीते होते।

जयराम ने ग्लास लेकर कहा — तुम लोग बीच में न कूद गड़ते, तो मैंने उन हवों को ठीक कर लिया होता।

दूकानदार ने प्रतिवाद किया—नहीं बाबूजी, वह सब छटे हुए गुराडे हैं। भैं तो उन्हें अपनी दूकान के सामने खड़ा भी नहीं होने देता। चारो तीन-तीन साल काट आये हैं।

अभी बीस मिनट भी न गुज़रे होंगे कि एक स्वयंसेवक अप्राकर खड़ा हो गया। जयराम ने सचित होकर पूछा—कहो, वहाँ क्या हो रहा है ?

स्वयंसेवक ने कुछ ऐसा मुँह बना लिया, जैसे वहाँ की दशा कहना वह उचित नहीं समकता और बोला — कुछ नहीं, देवीजी आदिमियों को समका रही हैं।

जयराम ने उसकी श्रोर श्रवृत नेत्रों से ताका, मानो कह रहे हो — वस इतना ही ! इतना तो मैं जानता ही था।

स्वयंसेवक ने एक च्राण के बाद फिर कहा—देवियों का ऐसे शोहदों के सामने जाना अच्छा नहीं।

जयराम ने श्रधीर होकर पूछा---साफ -साफ क्यों नहीं कहते, क्या बात है ?

स्वयंसेवक डरते-डरते बोला-सब-के-सब उनसे दिल्लगी कर रहे हैं। देवियों का यहाँ आना अच्छा नहीं।

जयराम ने श्रीर कुछ न पूछा। डंडा उठाया श्रीर लाल-लाल श्रांखें निकाले विजली की तरह कींघकर शराबखाने के सामने जा पहुँचा श्रीर मिसेज़ सकसेना का हाथ पकड़कर पीछे हटाता हुश्रा शराबियों से बोला— श्रगर तुम लोगों ने देवियों के साथ ज़रा भी गुस्ताख़ी की, तुम्हारे हक में श्राच्छा न होगा। कल मैंने तुम लोगों की जान बचाई थी। श्राज इसी डंडे से तुम्हारी खोपड़ी तोड़कर रख दूँगा।

जयराम ने लजित होकर कहा—मैं इस नीयत से यहाँ नहीं श्राया था। एक ज़रूरत से इधर निकला था। यहाँ जमाव देखकर श्रा गया। मेरे ख़याल में श्राप श्रव यहाँ से चलें। मैं श्राज कांग्रेस कमेटी में यह सवाल पेश करूँगा कि इस काम के लिए पुरुषों को भेजें।

मिसेज़ सकसेना ने तीखे स्वर में कहा—श्रापके विचार में दुनिया के सारे काम मरदों ही के लिए हैं !

जयराम-मेरा यह मतलब न था !

मिसेज़ सकसेना—तो त्राप जाकर त्राराम से लेटें त्रीर मुक्ते अपना काम करने दें।

जयराम वहीं सिर मुकाये खड़ा रहा।

मिसेज़ सकसेना ने पूछा—श्रव श्राप क्यों खड़े हैं ?

जयराम ने विनीत स्वर में कहा—मैं भी यहीं एक किनारे खड़ा रहूँगा।

मिसेज़ सकसेना ने कठोर स्वर में कहा—जी नहीं, श्राप जायँ।

जयराम धीरे-धीरे लदी हुई गाड़ी की भौति चला श्रीर श्राकर फिर्

उसी लेमनेड की दूकान पर बैठ गया। उसे ज़ोर की प्यास लगी थी। उसने एक ग्लास शर्बत बनवाया और सामने मेज़ पर खकर विचार में हूब गया; मगर श्रांखें श्रोर कान उसी तरफ़ लगे हुए थे।

जब कोई ब्रादमी दूकान पर ब्राता, वह चौंककर उसकी तरफ ताकने जगता—वहाँ कोई नई बात तो नहीं हो गई ?

कोई आध घंटे बाद वही स्वयंसेवक फिर डरा हुआ-सा आकर खड़ा हो गया। जयराम ने उदासीन बनने की चेष्टा करके पूछा—ंवहाँ क्या हो रहा है जी !

स्वयंसेवक ने कानों पर हाथ रखकर कहा—मैं कुछ नहीं जानता बाबूजी, मुभसे कुछ न पूछिए।

जयराम ने एक साथ ही नम्न और कठोर होकर पूड़ा—फिर कोई छेड़-छाड़ हुई ?

स्वयंसेवक — जी नहीं, कोई छेड़-छाड़ नहीं हुई। एक श्रादमी ने देवी-जी को घका दे दिया, वे गिर पड़ीं।

जयराम निःस्पन्द बैठा रहा; पर उनके श्रन्तराल में भूकमा-सामचा हुश्राथा। बोला—उनके साथ के स्वयंतेवक क्या कर रहे हैं ?

'खड़े हैं, देवीजी उन्हें बोलने ही नहीं देतीं।'

'तो क्या बड़े ज़ोर से घका दिया ?'

'जी हाँ, गिर पड़ीं। घुटनों में चोट आ गई। वे आदमी साथ पी रहे थे। जब एक बोतल उड़ गई, तो उनमें से एक आदमी दूसरी बोतल लेने चला। देवीजी ने रास्ता रोक लिया। बस, उसने घका दे दिया। वही, जो काला-काला मोटा-सा आदमी है। कलवाले चारो आदमियों की शरारत है।

जयराम उन्माद की दशा में वहाँ से उठा और दौड़ता हुआ शराबलाने के सामने आया। मिसेज़ सकसेना सिर पकड़े ज़मीन पर बैठी हुई थीं और वह काला, मोटा आदमी दूकान के कठधरे के सामने खड़ा था। पचासों आदमी जमा थे। जयराम ने उसे देखते ही लपककर उसकी गर्दन पकंड़

ेली श्रीर इतने ज़ोर से दबाई कि उसकी श्रींखें बाहर निकल श्राई। मालूम होता थां, उसके हाथ फ़ौलाद के हो गये हैं।

सहसा मिसेज़ सकसेना ने श्राकर उसका फ़ौलादी हाथ पकड़ लिया श्रीर भवें सिकोड़कर बोर्ली—छोड़ दो इसकी गर्दन! क्या इसकी जान ले लोगे!

जयराम ने श्रीर ज़ोर से उसकी गर्दन दबाई श्रीर बोला—हाँ, ले लूँगा। ऐसे दुष्टों की यही सज़ा है।

मिसेज़ सकसेना ने अधिकार-गर्व से गर्दन उठाकर कहा—श्रांको यहाँ श्राने का कोई श्रिधकार नहीं है।

एक दर्शक ने कहा—ऐसा दबात्रो बाबूजी कि साला टरडा हो जाय। इसने देवीजी को ऐसा ढकेला कि बेचारी गिर पड़ीं। हमें तो बोलने का हुक्म नहीं है, नहीं तो हड्डो तोड़कर रख देते।

जयराम ने शराबी की गर्दन छोड़ दी। वह किसी बाज़ के चगुल से छुटी हुई चिड़िया की तरह सहमा हुआ खड़ा हो गया। उसे एक धका देते हुए उसने मिसेज़ सकसेना से कहा—आप यहाँ से चलती क्यों नहीं है आप जायँ, मैं बैठता हूँ; अगर छटाँक शराब बिक जाय, तो मेरा कान पकड़ लीजिएगा।

उसका दम फूलने लगा। ऋषों के सामने ऋँधेरा छा रहा था। वह खड़ान रह सका। ज़मीन पर बैठकर रूमाल से माथे का पसीना पोछने लगा।

मिसेज़ सकसेना ने परिदास करके कहा—श्राप कांग्रेस नहीं हैं कि मैं श्रापका हुक्स मानूँ। श्रागर श्राप यहाँ से न जायँगे, तो मैं सत्याग्रह करूँगी।

फिर एकाएक कठोर होकर बोलीं—जब तक कांग्रेस ने इस काम का भार मुक्त पर रखा है, श्रापको मेरे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। श्राप मेरा श्रपमान कर रहे हैं। कांग्रेस-कमेटी के सामने श्रापको इसका जवाब देना होगा।

जयराम तिलमिला उठा। बिना कोई जवाब दिये लौट पड़ा श्रौर वेग से घर की तरफ़ चला; पर ज्यों-ज्यों श्रागे बढ़ता था, उसकी गति मन्द होती जाती थी। यहाँ तक कि बाज़ार के दूसरे सिरे पर आकर वह रक गया। रस्सी यहाँ ज़तम हो गई। उसके आगो जाना उसके लिए असाध्य हो गया। जिस भटके ने उसे यहाँ तक मेजा था, उसकी शक्ति अब शेष हो गई थी। उन शब्दों में जो कटुता और चोट थी, उसमें अब उसे सहा-नुभृति और स्नेह की सुगन्य आ रही थी ?

उसे फिर चिन्ता हुई, न जाने वहीं क्या हो रहा है। कहीं उन बदमाशों ने श्रौर कोई दुष्टता न की हो, या पुलीस न ह्या जाय।

वह बाज़ार की तरफ़ मुड़ा; लेकिन एक कदम ही चलकर फिर रुक गथा। ऐसे पशोपेश में वह कभी न पड़ा था।

सहसा उसे वही स्वयंसेवक दौड़ा आता दिखाई दिया। वह बदहवास होकर उससे मिलने के लिए खुद भी उसकी तरफ़ दौड़ा। बीच में दोनों मिल गये।

जयराम ने हाँफते हुए पूञा-क्या हुआ। ? क्यों भागे जा रहे हो !

स्वयंसेवक ने दम लेकर कहा—मड़ा गुज़ब हो गया बाबूजी! आपके आपने के बाद वह काला शराबी बोतल लेकर दूकान से चला, तो देवीजी दरवाज़े पर बैठ गई। वह बार-बार देवीजी को हटाकर निकलना चाहता है; पर वह फिर आकर बैठ जाती हैं। धक्कम-धक्के में उनके कपड़े फट गये हैं और कुछ चोट भी...

श्रभी बात पूरी न हुई थी कि जयराम शराबख़ाने की तरफ दौड़ा।

# [8]

जयराम शराबख़ाने के सामने पहुँचा तो देखा मिमेज़ सकसेना के चारों स्वयंसेवक दूकान के सामने लेटे हुए हैं श्रीर मिसेज़ सकसेना एक किनारे सिर भुकाये खड़ी हैं। जयराम ने डरते-डरते उनके चेहरे पर निगाह डाली। श्रीचल पर रक्त की बूँदें दिखाई दीं। उसे फिर कुछ सुघ न रही। खून की वह चिन्गारिया, जैसे उसके रोम-रोम में समा गईं। उसका खून खौलने लगा, मानो उसके सिर खून सवार हो गया हो। वह उन चारों शराबियों पर दूट पड़ा श्रीर पूरे ज़ोर के साथ लकड़ी चलाने लगा। एक-एक बूँद क जगह

वह एक-एक घड़ा खून बहा देना चाहता था। खून उसे कभी इतना प्यारा न था। खून में इतनी उत्तेजना है, इसकी उसे ख़बर न थी।

वह पूरे ज़ोर से लकड़ी चला रहा था। मिसेज़ सकसेना कब आकर उसके सामने खड़ी हो गईं, उसे कुछ पता न चला। जब वह ज़मीन पर गिर पड़ीं, तब उसे जैसे होशा आ गया। उसने लकड़ी फेंक दी और वहीं निश्चल, निःस्पन्द खड़ा हो गया, मानो उसका रक्त-प्रवाह एक गया है।

चारों स्वयंसेवकों ने दौड़कर मिसेज एकसेना को पंखा भलना शुरू किया। दूकानदार ठएडा पानी लेकर दौड़ा। एक दर्शक डाक्टर को बुलाने भागा; पर जयराम वहीं बेजान था, जैसे स्वयं अपने तिरस्कार-भाव का पुतला बन गया हो। अगर इस वक्त कोई उसके दोनों हाथ काट डालता, कोई उसकी श्रांखें लाल लोहे से फोड़ देता, तब भी वह चूँन करता।

फिर वहीं सड़क पर वैठकर उसने श्रपने लिजित, तिर्क्तित, पराजित मस्तक को भूमि पर पटक दिया श्रीर वेहोश हो गया।

उसी वक्त उस काले मोटे शराबी ने बोतल ज़मीन पर पटक दी श्रीर उसके सिर पर ठंडा पानी डालने लगा।

एक शराबी ने लैसंसदार से कहा --- तुम्हारा रोज़गार श्रन्य लोगों की जाने लेकर रहेगा। श्राज तो श्रमी द्सरा ही दिन है।

लैसंसदार ने कहा—कल से मेरा इस्तीफ़ा है। श्रव स्वदेशी कपड़े का रोज़गार करूँ गा, जिसमें जस भी है श्रीर उपकार भी।

शराबी ने कहा-घाटा तो बहुत रहेगा।

द्कानदार ने किस्मत ठोककर कहा—घाटा-नक्षा तो ज़िन्दगानी के साथ है।

# जुलूस

पूर्ण स्वराज्य का जुलूस निकल रहा था। कुछ युवक, कुछ बूढ़े, कुछ बालक करिडयाँ और करडे लिये वन्दे मातरम् गाते हुए माल के सामने से निकले। दोनों तरफ दर्शकों की दोवार खड़ी थीं, मानो उन्हें इस जत्थे से कोई सरोकार नहीं है, मानो यह कोई तमाशा है और उनका काम केवल खड़े-खड़े देखना है।

शंभूनाथ ने दूकान की पटरी पर खड़े होकर अपने पड़ोसी दीनदयाल से कहा—सब-के-सब काल के मुँह में जा रहे हैं। आगे सवारों का दल भार-मार भगा देगा।

दीनदयाल ने कहा — महात्माजी भी सिठया गये हैं। जुलूस निकालने से स्वराज्य मिल जाता, तो अब तक कवका मिल गया हाता। श्रीर जुलूस में हैं कौन लोग, देखों — कौंडे, लफंगे, सिर-फिरे। शहर का कोई बड़ा आदमों नहीं।

मैकू चिट्टियों श्रीर स्लीपरों की माला गरदन में लटकाये खड़ा था। इन दोनों सेटों की बातें सुनकर हँसा।

शंभू ने पूछा-नयों हॅसे मैक् ? आज रंग चोखा मालूम होता है।

मैकू — हँसा इस बात पर जो तुमने कही कि कोई बड़ा आदमी जुलूस में नहीं है। बड़े आदमी क्यों जुलूस में आते लगे, उन्हें इस राज में कौन आराम नहीं है। बँगलों और महलों में रहते हैं, मोटरों पर घूमते हैं, साहबों के साथ दावतें खाते हैं, कौन तकलीफ़ है। मर तो हम लोग रहे हैं, जिन्हें रोटियों का ठिकान नहीं। इस बखत कोई टेनिस खेलता होगा, कोई चाय पीता होगा, कोई आमोफ़ोन लिये गाना सुनता होगा, कोई पारिक की सैर करता होगा, यहाँ आयों पुलीस के कोड़े खाने के लिए ? तुमने भी भली कही!

शंभू-तुम यह बातें क्या समभ्तोगे मैक्, जिस काम में चार बड़े श्रादमी

अगुत्रा होते हैं, उसकी सरकार पर भी धाक बैठ जाती है। लफगों-लौंडों का गोल भला हाकिमों की निगाह में क्या जँचेगा।

मैकू ने ऐशी दृष्टी से देखा, जो कह रही थी—इन बातों के समभने का ठीका कुछ तुम्हीं ने नहीं लिया है और बोला—बड़े आदमी को तो हमी लोग बनाते-बिगाइते हैं या कोई और? कितने ही लोग, जिन्हें कोई पूछता भी न था, हमारे ही बनाये बड़े आदमी बन गये और अब मोटरों पर निकलते हैं और हमें नीच समभते हैं। यह लोगों की तक़दीर की खूबी है कि जिसकी हारा बढ़ती हुई और उसने हमसे आँखें फेरीं। हमारा बड़ा आदमी तो, वही है, लँगोटी बाँचे नंगे पाँव घूमता है, जो हमारी दशा को सुधारने के लिए अपनी जान हथेलों पर लिये फिरता है। और हमें किसी बड़े आदमी की परवाह नहीं है। सच पूछो, तो इन बड़े आदमियों ने ही हमारी मिट्टी खराब कर रखी है। इन्हें सरकार ने कोई आव्छी-सी जगह दे दी, वस उसका दम भरने लगे।

दीनदयाल—नया दारोगा बड़ा जल्लाद है। चौरस्ते पर पहुँचते ही हंटर लेकर पिल पड़ेगा। फिर देखना, सब कैसे दुम दबाकर भागते हैं। मज़ा श्रीयोग।

जुलूस स्वाधीनता के नशे में चूर चौरस्ते पर पहुँचा, तो देखा, आगे स्वारों और सिपाहियों का एक दस्ता रास्ता रोके खड़ा है।

सहसा दारोगा बीरवलसिंह घोड़ा बढ़ाकर जुलूस के समने आ गये और बोले-तुम लोगों को आगे जाने का हुक्म नहीं है।

जुलूस के बूढ़े नेता इब्राहिमश्रली ने श्रागे बढ़कर कहा—में श्रापको इतमिनान दिलाता हूँ, किसी किस्म का दंगा-फ़साद न होगा। इम दूकानें लूटने या मोटरें तोड़ने नहीं निकले हैं। हमारा मक़सद इससे कहीं ऊँचा है।

वीरवल - मुफे यह हुक्म है कि जुलूस यहाँ से आगो न जाने पाये।

इब्राहीम--श्राप श्रपने श्रफ़सरों से ज़रा पूछ न लें।

वीरवल-में इसकी कोई ज़रूरत नहीं समभता।

इब्राहीम—तो हम लोग यहीं बैठते हैं। जब श्राप लोग चले जायेंगे तो इम निकल जायेंगे।

वीरवल-यहाँ खड़े होने का भी हुक्म नहीं है। तुमको वापस जानाः पड़ेगा।

इत्राहिम ने गंभीर भाव से कहा — वापस तो हम न जायँगे। त्रापको या किसी को भी, हमें रोकने का कोई हक नहीं है। त्राप त्रपने सवारों, संगीनों त्रीर बन्दूकों के ज़ोर से हमें रोकना चाहते हैं, रोक लीजिए; मगर त्राप हमें लौटा नहीं सकते। न जाने वह दिन कव त्रायेगा, जब हमारे भाई-बन्दः ऐसे हुक्मों की तामील करने से साफ इन्कार कर देगें, जिनकी मंशा महज़ क़ीम को गुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े रखना है।

बीरबल प्रेजुएट था। उसका बाप सुपरिटेंडेएट पुलीस था। उसकी नस-नस में रोव भरा हुआ था। अफ़सरों की दृष्टि में उसका बड़ा सम्मान था। ख़ासा गोरा चिद्दा, नीली ऋषां और भूरे बालोंवाला तेजस्वी पुरुष था। शायद जिस वक्त वह कोट पहनकर ऊपर से हैट लगा लेता तो वह भुल जाता था कि मैं भी यहीं का रहनेवाला हूँ। शायद वह अपने को राज्य करनेवाली जाति का ऋंग समझने लगता था; मगर इब्राहिस के शब्दों में जो तिरस्कार भरा हुआ था, उसने ज़रा देर के लिए उसे लिजत कर दिया; पर मुत्रामला ना जुके था। जुलूस की रास्ता दे देता है, तो जवाव तलब हो जायगा; वहीं खड़ा रहने देता है, तो यह सब न-जाने कब तक खड़े रहें ; इस संकट में पड़ा हुआ। था कि उसने डी० एस० पी० की घोड़े पर श्राते देखा। श्रव सोच-विचार का समय न था। यही मौका था कारगुज़ारी दिखाने का। उसने कमर से बेटन निकल लिया और घोड़े को एड़ लगाकर जुलूस पर चढ़ाने लगा। उसे देखते ही श्रौर सवारों ने भी घोड़ों को जुल्स पर चढ़ाना शुरू कर दिया। इब्राहिम दारोगा के घोड़े के सामने खड़ा था। उसके बिर पर एक बेटन ऐसे ज़ोर से पड़ा कि उसकी आँखें तिलमिला गईं। खड़ान रह सका। सिर पकड़कर बैठ गया। उसी वक दारोगाजी के घोड़े ने दोनों पाँव उठाये श्रीर ज़मीन पर बैठा हुआ इब्राहिम उसके टापों के नीचे त्रा गया। जुलू सत्रभी तक शान्त खड़ा था। इत्राहिम को गिरते देखकर कई श्रादमी उसे उठाने के लिए लपके; मगर कोई श्रागे न बढ़ सका। उधर सवारों के डंडे बड़ी निद्यता से पड़ रहे थे। लोग हाथों पर डिंग को रोकते थे श्रीर श्रविचिलत रूप से खड़े थे। हिंसा के भावों में प्रवाहित न हो जाना उनके लिए प्रतिच्या किटन होता जाता था। जब श्राचात श्रीर श्रपमान ही सहना है, तो फिर हम भी इस दीवार को पार करने की क्यों न चेष्टा करें! लोगों को ख़याल श्राया, शहर के लाखों श्राद-मियों की निगाहें हमारी तरफ़ लगी हुई हैं। यहाँ से यह फरण्डा लेकर हम लौट जायें, तो फिर किस मुँह से श्राज़ादी का नाम लेंगे; मगर प्राय्य चा के लिए भागने का किसी को ध्यान भी न श्राता था। यह पेट के भक्तों, किराये के टट्डुशों का दल न था। यह स्वाधीनता के सच्चे स्वयसेवकों का, श्राज़ादी के दीवानों का संगठित दल था—श्रपनी ज़िम्मेदारियों को खूब समफता था। कितनों ही के सिरों से खून जारी था, कितनों ही के हाथ ज़ख्मी हो गये थे। एक हल्ले में यह लोग सवारों की सकों को चीर सकते थे; मगर पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई थीं—सिद्धान्त की, धमें की, श्रादर्श की।

दस-बारह मिनट तक यों ही डएडों की बौछार होती रही श्रीर लोग शान्त खड़े रहे।

# ( ? )

इस मार-थाड़ की ख़बर एक च्राण में बाज़ार में जा पहुँची। इब्राहिम घोड़े से कुचल गये, कई ब्रादमी ज़ख्मी हो गये, कई के हाथ हूट गये; मगर न वे लोग पीछे फिरते हैं ब्रोर न पुलीस उन्हें ब्रागे जाने देती है।

मैकू ने उत्ते जित होकर कहा-श्रव तो भाई, यहाँ नहीं रहा जाता । मैं भी चलता हूँ ।

दीनद्याल ने कहा-हम भी चलते हैं भाई, देखी जायगी!

शम् एक मिनट तक मौन खड़ा रहा। एकाएक उसने भी दूकान बढ़ाई श्रीर बोला—एक दिन तो मरना ही है, जो कुछ होना है, हो। श्राख़िर वे लोग सभी के लिए तो जान दे रहे हैं। देखते-देखते श्रिधकांश दूकानें बन्द हो गईं। वह लोग, जो दस मिनट पहले तमाशा देख रहे थे, इधर-उधर से दौड़ पड़े श्रीर हज़ारों श्रादमियों का एक विराट् दल घटनास्थल की श्रोर चला। यह उन्मत्त, हिंसामद से भरे हुए मनुष्यों का समृह था, जिसे सिद्धानत श्रीर श्रादर्श की परवाह न थी। जो मरने के लिए ही नहीं, मारने के लिए

भी तैयार थे। कितनों ही के हाथों में लाठियाँ थीं, कितने ही जेशों में पत्थर भरे हुए थे। न कोई किसी से कुछ बोलता था, न पूछता था। बस सब-के-सब मन में एक हद संकल्प किये लपके चले जा रहे थे, मानो कोई घटा उमड़ी चली आती हो।

इस दल को दूर से देखते ही सवारों में कुछ हलचल पड़ी। बीरबलिंह के चेहरे पर हवाहयां उड़ने लगीं। डी० एस० पी० ने अपनी मोटर आगे बढ़ाई। शांति और अहिंसा के अतथारियों पर डएडे बरसाना और बात थी, एक उनमत्त दल से मुकाबला करना दूसरी बात। सवार और सिपाही पीछे खिसक गये।

इत्राहिम की पीठ पर घोड़े ने टाप रख दी। वह श्रचेत ज़मीन पर पड़े थे। इन श्रादिमियों का शोर-गुल सुनकर श्राप ही श्राप उनकी श्रौंखें खुल गईं। एक युवक को इशारे से बुलाकर कहा—क्यों कैलाश, क्या कुछ लोग शहर से श्रा रहे हैं?

कैलाश ने उस बढ़ती हुई घटा की श्रोर देखकर कहा—जी हाँ, हज़ारों आदमी हैं।

इत्राहिम—तो अब ख़ैरियत नहीं है। मराडा लौटा दो। हमें क़ौरन लौट चलना चाहिए, नहीं तुकान मच जायगा। हमें अपने भाइयों से लड़ाई नहीं करना है। फ़ौरन लौट चलो।

यह कहते हुए उन्होंने उठने की चेष्टा की, मगर उठ न सके।

इशारे की देर थी। संगठित सेना की भाँति लोग हुक्म पाते ही पीछे फिर गये। अधि हवों के बाँसों, साफों और रूमालों से चटपट एक स्ट्रेचर तैयार हो गया। इब्राहिम को लोगों ने उस पर लिटा दिया और पीछे फिरे; मगर क्या वह परास्त हो गये थे! अगर कुछ लोगों को उन्हें परास्त मानने में ही सन्तोष होता हो, तो हो; लेकिन वास्तव में उन्होंने एक युगान्तरकारी विजय प्राप्त की थी। वे जानते थे, हमारा संवर्ष अपने ही भाइयों से हैं, जिनके हित परिस्थितियों के कारण हमारे हितों से भिन्न हैं। हमें उनसे वैर नहीं करना है। फिर, वह यह भी नहीं चाहते थे कि शहर में लूट और दंगे का बाज़ार गर्म हो जाय और हमारे धर्मयुद्ध का अन्त लुटी हुई दूकानें और दूरे हुए सिर हों। उनकी विजय का सबसे उज्ज्वल चिह्न यह था कि उन्होंने जनता की सहानुभृति प्राप्त कर ली थी। वही लोग, जो पहले उन पर हँ सते थे, उनका घैर्य श्रीर साहस देखकर उनकी सहायता के लिए निकल पड़े थे। मनोवृत्ति का यह परिवर्तन हो हमारी श्रमली विजय है। हमें किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं, हमारा उद्देश्य केवल जनता की सहानुभृति प्राप्त करना है, उसकी मनोवृत्तियों को बदल देना है। जिस दिन हम इस लच्य पर पहुँच जायँगे, उसी दिन स्वराज्य-सूर्य उदय होगा।

( ३ )

तीन दिन गुज़र गये थे। बीरबलिंख अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे और उनकी पत्नी मिट्टन बाई शिशु को गोद में लिये सामने खड़ी थीं।

बीरबलिंस्ह ने कहा — मैं क्या करता उस वक्त । पीछे डी॰ एस्॰ पी॰ खड़ा था। श्रगर उन्हें रास्ता दे देता, तो श्रपनी जान मुसीबत में फँसती।

मिट्टन बाई ने सिर हिलाकर कहा—तुम कम से कम हतना तो कर ही सकते थे कि उन पर उपडे न चलाने देते। तुम्हारा काम आदिमियों पर उपडे चलाना है? तुम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें रोक सकते थे। कल को तुम्हें अपराधियों को बेंत लगाने का काम दिया जाय, तो शायद तुम्हें बड़ा आनन्द आयेगा, क्यों?

बीरबलिंह ने खिसियाकर कहा-तुम तो बात नहीं समभनी हो !

मिट्टन बाई—में खूब समभती हूँ। डी० एस० पी० पीछे खड़ा था। तुमने सोचा होगा, ऐसी कारगुज़ारी दिखाने का अवसर शायद फिर कभी मिले या न मिले। क्या तुम समभते हो, उस दल में कोई भला आदमी न था? उसमें कितने ही आदमी ऐसे थे, जो तुम्हारे जैसों को नौकर रख सकते हैं। विद्या में तो शायद अधिकांश तुमसे बढ़ें हुए होंगे; मगर तुम उन पर डएडे चला रहे थे और उन्हें घोड़े से कुचल रहे थे, वाह री जबाँमदीं!

बीरबल ने बेह्याई की हँसी के साथ कहा—डी॰ एस॰ पी॰ ने मेरा नाम नोट कर लिया है। सच!

दारोगा ने समका था, यह सूचना देकर वह मिट्टन बाई को ख़ुश कर देंगे। सजनता और भलमनसी आदि ऊपर की बातें हैं, दिल से नहीं, ज़बान

से कही जाती हैं। स्वार्थ दिल की गहराहयों में बैठा होता है। वही गम्भीर विचार का विषय है।

मगर मिट्टन बाई के मुख पर हर्ष की कोई रेखा न नज़र आई, ऊपर की बातें शायद गहराइयों तक पहुँच गई थीं। बोलीं—ज़रूर कर लिया होगा और शायद तुम्हें जल्द तरकी भी मिल जाय; मगर बेगुनाहों के खून से हाथ रँगकर तरकी पाई, तो क्या पाई! यह तुम्हारी कारगुज़ारी का इनाम नहीं, तुम्हारे देश-द्रोह की कीमत है। तुम्हारी कारगुज़ारी का इनाम तो तब मिलेगा, जब तुम किसी खूनी को खोज निकालोगे, किसी हूबते हुए आदमी को बचा लोगे।

एकाएक एक सिपाही ने बरामदे में खड़े होकर कहा—हुजूर, यह लिफाफा लाया हूँ। वीरबलिंसह ने बाहर निकलकर लिफाफा ले लिया श्रीर भीतर की सरकारी चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगे। पढ़कर उसे मेज़ पर रख दिया।

मिट्टन ने पूछा-क्या तरको का परवाना आ गया ?

वीरवलसिंह ने फोंपकर कहा—तुम तो बनाती हो ! आज फिर कोई जुलूस निकलनेवाला है। मुक्के उसके साथ रहने का हुक्म हुआ है।

मिट्ठन—िफर तो तुम्हारी चाँदी है, तैयार हो जाल्लो। स्नाज फिर वैसे ही शिकार मिलेंगे। खूब बढ़कर हाथ दिखाना! डी॰ एस॰ पी॰ भी फ़रूर श्रायेंगे। श्रवकी तुम इन्स्पेक्टर हो जाल्लोगे। सच!

वीरवलिंद ने माथा िकोड़कर कहा—कभी कभी तुम वे-िसर-पैर की बातें करने लगती हो। मान लो, मैं जाकर चुपचाप खड़ा रहूँ, तो क्या नतीजा होगा। मैं नालायक समका जाऊँगा और मेरी जगह कोई दूसरा आदमी मेज दिया जायगा। कहीं शुद्धा हो गया कि मुक्ते स्वराज्य-वादियों से सहानुभूति है, तो कहीं का न रहूँगा। अगर बख़ीस्त न हुआ तो लैन की हाजिरी तो हो ही जायगी। आदमी दुनिया में रहता है, उसी का चलन देखकर काम करता है। मैं बुद्धिमान् न सही; पर इतना जानता हूँ कि ये लोग देश और जाति का उद्धार करने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं। यह भी जानता हूँ कि सरकार इस ख़याल को कुचल डालना चाहती है। ऐसा

ग्रधा नहीं हूँ कि गुलामी की ज़िन्दगी पर गर्व करूँ; लेकिन परिस्थिति से मज़बूर हूँ।

बाजे की आवाज़ कानों में आई। वीरवलिंह ने बाहर जाकर पूछा।
मालुमु हुआ, स्वराज्यवालों का जुल्स आ रहा है। चटपट वदीं पहनी, साफा
बाँघा और जेव में पिस्तील रखकर बाहर आये। एक च्या में घोड़ा तैयार
हो गया। कांस्टेबल पहले ही से तैयार बैठे थे। सब लोग डबल मार्च करते
हुए जुलूस की तरफ चले।

( 8 )

लोग डबल मार्च करते हुए कोई पन्द्रह मिनट में जुलूस के सामने पहुँच गये। इन लोगों को देखते ही अगिणत कंटों से 'वन्दे मातरम्' की एक ध्विन निकली, मानो मेथमएडल में गर्जन शब्द हुआ हो, फिर सनाटा छा गया। उस जुलूस में और इस जुलूस में कितना अन्तर था! वह स्वराज्य के उत्सव का जुलूस था, यह एक शहीद के मातम का। तीन दिन के भीषण ज्वर के और वेदना के बाद आज उस जीवन का अन्त हो गया, जिसने कभी पद की लालसा नहीं की, कभी अधिकार के सामने सिर नहीं मुकाया। उन्होंने मरते समय वसीयत की थी कि मेरी लाश को गंगा में नहलाकर दफ़न किया जाय और मेरे मज़ार पर स्वराज्य का भंडा खड़ा किया जाय। उनके मरने का समाचार फैजते ही सारे शहर पर मातम का पर्दा-सा पड़ गया! जो सुनता था, एक बार इस तरह चौंक पड़ता था, जैते उसे गोली लग गई हो और तुरन्त उनके दर्शनों के लिए भागता था। सारे बाज़ार बन्द हो गये, इक्कों और ताँगों का कहीं पता न था जैसे शहर खुट गया हो। देखते-देखते सारा शहर उमड़ पड़ा। जिस वक्त जनाज़ा उठा, लाख-सवा लाख आदमी साथ थे। कोई आँख ऐसी न थी, जो आधुओं से लाल न हो।

वीरबलिंद अपने कांस्टेबलों और स्वारों को पाँच पाँच गज के फ़ासलें पर जुलूस के साथ चलने का हुक्म देकर खुद पीछे चले गये। पिछली सफ़ों में कोई पचास गज़ तक महिलाएँ थीं। दारोग़ा ने उनकी तरफ़ ताका। पहली ही कतार में मिट्टनबाई नज़र आईं। वीरबल को विश्वास न आया। फिर ध्यान से देखा, वही थीं। मिट्टन ने उनकी तरफ एक बार देखा और

श्रांखें फेर लीं; पर उसके एक चितवन में कुछ ऐसा धिक्कार, कुछ ऐसी लड़जा, कुछ ऐसी व्यथा, कुछ ऐसी घृणा भरी हुई थी कि वीरवलिंद की देह में सिर से पाँव तक सनसनी-सी दौड़ गई। वह अपनी दृष्टि में कभी इतने इल्के, इतने दुवल, इतने ज़लील न हुए थे।

सहसा एक युवती ने दारोग्राजी की तरफ देखकर कहा—कोतवाल साहब, कहीं हम लोगों पर डगडे न चला दीजिएगा! त्रापको देखकर भय हो रहा है।

दूरंरी बोली—आपही के कोई भाई तो थे, जिन्होंने उस दिन माल के चौरस्ते पर इस वीर पुरुष पर आधात किये थे !

मिटुन ने कहा-श्रापके कोई भाई न थे, श्राप ख़ुद थे।

बीसियों ही मुँहों से आवाज़ें निकती—अच्छा, यह वही महाशय हैं ! महाशय, आपको नमस्कार है! यह आप ही की कृपा का फल है कि आज हम भी आपके डएडे के दर्शनों के लिए आ खड़ी हुई हैं!

वीरवल ने भिट्ठन बाई की क्रोर ऋाँखों का भाला चलाया; पर मुँह से कुछ न बोले। एक तीसरी महिला ने फिर कहा—हम एक जलसा करके आपको जयमाल पहनायेंगे क्रोर श्रापका यशोगान करेंगे।

चौथी ने कहा--- श्राप विलक्कल श्रॅगरेज मालूम होते हैं, जभी इतने गोरे हैं!

एक बुढ़िया ने श्रांखें चढ़ाकर कहा—मेरी कोख में ऐसा बालक जन्मा होता, तो उसकी गर्दन मरोड़ देती !

एक युवती ने उसका तिरस्कार करके कहा—श्राप भी खूब कहती हैं माताजी, कुत्ते तक तो नमक का हक श्रदा करते हैं, यह तो श्रादमी हैं।

बुढ़िया ने भल्लाकर कहा - पेट के गुलाम, हाय पेट ! हाय पेट !

इस पर कई स्त्रियों ने बुढ़िया को आड़े हाथों लिया और वह बेचारी लिजत होकर बोली—अरे, मैं कुछ कहती थोड़े ही हूँ; मगर ऐसा आदमी भी क्या, जो स्वार्थ के पीछे अन्धा हो जाय।

वीरवलसिंह अन और न सुन सके। घोड़ा बढ़ाकर जुलूस से कई गज़ पीछे चले गये । मर्द लाजत करता है, तो हमें कोघ आता है। स्त्रिया लिजत करती हैं, तो ग्लानि उत्पन्न होती है। वीरबलिस की इस वक्त इतनी हिम्मत न थी कि फिर उन महिलाओं के सामने जाते। अपने अफ़ररों पर क्रोध आया। मुभी को बार-बार क्यों इन कामों पर तैनात किया जाता है। और लोग भी तो हैं, उन्हें क्यों नहीं लाया जाता? क्या मैं ही सबसे गया बीता हूँ! क्या में ही सबसे गाया बीता हूँ! क्या में ही सबसे गाया बीता हूँ!

मिट्ठो इस वक्त मुक्के दिल में कितना कायर और नीच समक रही होगी। शायद इस वक्त मुक्के कोई मार डाले, ता वह ज़बान भी न खोलेगी। शायद मन में प्रस्त होगी कि अच्छा हुआ। अभी कोई जाकर साहब से कह दे, कि वीरवलसिंह की स्त्री जुलूस में निकलती थी, तो कहीं का न रहूँ। मिट्ठो जानती है, समकती है, फिर भी निकल खड़ी हुई। मुक्के यूछा तक नहीं। कोई फिक्क नहीं है न, जभी ये बातें सूकती हैं। यहाँ सभी बेफि हैं, कॉलेजों और स्कूलों के लड़के, मज़दूर, पेशेवर, इन्हें क्या चिन्ता! मरन तो हम लोगों की है, जिनके बाल-बच्चे हैं, और कुल-मर्यादा का ध्यान है। सब-की-सब मेरी तरफ़ कैसा घूर रही थीं, मानो खा जायँगी।

जुलू शहर की मुख्य सड़कों से गुज़रता हुआ चला जा रहा था। दोनों म्योर छतों पर, छजों पर, जँगलों पर, इन्हों पर दर्शकों की दीवारें-सी खड़ी थीं। वीरवलसिंह को आज उनके चेहरों पर एक नई स्फूर्ति, एक नया उत्साह, एक नया गर्च भलकता हुआ मालूम होता था। स्फूर्त्ति थीं इन्हों के चेहरों पर, उत्साह युवकों के श्रीर गर्च रमिण्यों के। यह स्वराज्य के पथ पर चलने का उल्लास था। अब उनकी यात्रा का लक्ष्य अज्ञात न था, पथ अप्रों की भौति इधर-उधर भटकना न था, दिलतों की भौति सिर भुकाकर रोना न था। स्वाधीनता का सुनहला शिखर सुदूर आकाश में चमक रहा था। ऐसा जान भड़ता था, लोगों को बीच के नालों और जंगलों की परवा नहीं है, सब उस सुनहत्ने लन्य पर पहुँचने के लिए उत्सुक हो रहे हैं।

्यारह बजते-बजते जुलूच नदी के किनारे जा पहुँचा, जनाज़ा उतारा कीर लोग शव को गगास्तान कराने के लिए चले। उसके शीतल, शान्त, पीले मस्तक पर लाठी की चोट साफ़ नज़र आ रही थी। रक्त जमकर काला हो गया था। सिर के बड़े बड़े बाल खून जम जाने से किसी चित्रकार की तूलिका की भौति चिमट गये थे। कई हज़ार श्रादमी इस शहीद के श्रन्तिम दर्शनों के लिए मण्डल बाँधकर खड़े हो गये। वीरवलिंद पीछे घोड़े पर स्वार खड़े थे। लाठी की चोट उन्हें भी नज़र श्राई। उनकी श्रात्मा ने ज़ोर से धिकारा। वह शव की श्रोर न ताक सके। मुँह फेर लिया। जिस मनुष्य के दर्शनों के लिए, जिसके चरणों की रज मस्तक पर लगाने के लिए लाखों श्रादमी विकल हो रहे हैं, उसका मैंने इतना श्रपमान किया। उनकी श्रात्मा इस समय स्वीकार कर रही थी कि उस निर्दय प्रहार में कर्त्तव्य के भाव का लेश भी न था—केवल स्वार्थ था, कारगुज़ारी दिखाने की हवस श्रीर श्रफ्तरों को खुश करने की लिएसा। इज़ारों श्रांखें क्रोध से भरी हुई उनकी श्रोर देख रही थीं; पर वह सामने ताकने का साहस न कर सकते थे।

एक कांस्टेबल ने आकर प्रशंसा की—हुजूर का हाथ गहरा पड़ा था। श्रभी तक खोपड़ी खुत्ती हुई है। सबको आँखें खुल गई।

वीरवज्ञ ने उपेद्धा की —मैं इसे अपनी जवाँ मदीं नहीं, अपना कमीनापन समभाता हूँ।

कांस्टेबल ने फिर खुशामद की-बड़ा सरकश ब्रादमी या हुजूर !

बीरवल ने तीत्र भाव से कहा— चुप रहो! जानते भी हो, सरकश किसे कहते हैं? सरकश वे कहलाते हैं, जो डाके मारते हैं, चोरी करते हैं, खून करते हैं; उन्हें सरकश नहीं कहते, जो देश की भलाई के लिए अपनी जान हमेली पर लिये फिरते हों। हमारी बदनसीबी है कि जिनकी मदद करनी चाहिए, उनका विरोध कर रहे हैं। यह घमंड करने और खुश होने की बात नहीं है, शर्म करने और रोने की बात है।

स्नान समाप्त हुआ। जुलूस यहाँ से फिर रवाना हुआ। ( ५ )

शव को जब ख़ाक के नीचे सुलाकर लोग लौटने लगे, तो दो बज रहे थे। मिट्टन बाई स्त्रियों के साथ-साथ कुछ दूर तक तो आई ; पर कोन्स-पार्क में आकर ठिठक गई। घर जाने की इच्छा न हुई। वह जीर्ण, आहत, रक्ट-रंजित शव, मानो उसके अन्तरतल में बैठा उसे धिकार रहा था। पित से उसका मन इतना विरक्त हो गया था कि अब उसे धिकारने की भी उसकी इच्छान थी। ऐसे स्वार्थी मनुष्य पर भय के िवा श्रीर किसी चीज़ का असर हो सकता है, इसका उसे विश्वास ही न था।

वह बड़ी देर तक पार्क में घास पर बैठी सोचती रही; पर अपने कर्तं व्य का कुछ निश्चय न कर सकी। मैंके जा सकती थी; किन्तु वहाँ से महीने-दो महीने में फिर इसी घर में आना पड़ेगा। नहीं, मैं किसी की आश्चित न बनूँगी। क्या में अपने गुज़र-बसर को भी नहीं कमा सकती! उसने स्वयं भाति-भाति की कठिनाइयों की कल्पना की; पर आज उसकी आत्मा में न-जाने इतना बल कहाँ से आ गया था। इन कल्पनाओं का ध्यान में लाना ही उसे अपनी कमज़ोरी मालम हुई।

सहसा उसे इब्राहिम ब्रली की वृद्धा विधवा का ख़याल आया। उसने सुना था, उसके लड़के बाले नहीं हैं। वेचारी अकेली बैठी रो रही होंगी। कोई तसली देनेवाला भी पास न होगा। वह उनके मकान की ओर चली। पता उसने पहले ही अपने साथ की औरतों से पूछ लिया था। वह दिल में सोचती जाती थी—मैं उनसे कैसे मिल्गी, उनसे क्या कहूँगी, उन्हें किन खन्दों में समकाऊँगी। इन्हीं विचारों में बूवी हुई वह इब्राहिम ब्रली के घर पर पहुँच गई। मकान एक गली में था, साफ़ सुथरा; लेकिन द्वार पर इसरत बरस रही थी। उसने घड़कते हुए हृदय से अन्दर क़दम रखा। सामने बरामदे में एक खाट पर वह वृद्धा बैठी हुई थी, जिसके पित ने आज स्वाधीनता की वेदी पर अपना बिलदान दिया था। उसके सामने सादे कपड़े पहने एक युवक खड़ा, आंखों में आंसू भर वृद्धा से कुछ बातें कर रहा था। मिट्टन उस युवक को देखकर चौंक पड़ी—वह वीरबलिंग्ह थे।

उसने कोधमय त्रारचर्य से पूछा-तुम यहाँ कैसे आये !

वीरवलिंद ने कहा—उसी तरह, जैसे तुम श्राहें। श्रापने श्राप्या चमा कराने श्राया हूँ।

मिट्टन के गोरे मुखड़े पर आज गर्व, उल्लास और प्रेम की जो उज्जवल विभूति नज़र आई, वह अकथनीय थी। ऐसा जान पड़ा, मानो उसके जन्म-जन्मान्तर के क्लेश मिट गये हैं; वह चिन्ता और माया के बन्धनों से मुक्त हो गई है। क़ादिर श्रीर मैंकू ताड़ी खाने के सामने पहुँचे, तो वहाँ काँग्रेस के वालंटियर मंडा लिये खड़े नज़र आये। दरवाज़े के इधर-उधर हज़ारों दर्शक खड़े थे। शाम का वक्त था। इस वक्त गली में पियकड़ों के सिवा और कोई न आता था। भले आदमी इधर से निकलते िक्तमकते। पियकड़ों की छोटी-छोटी टोलियाँ आती-जाती रहती थीं। दो-चार वेश्याएँ दूकान के सामने खड़ी नज़र आती थीं। आज यह भीड़-भाड़ देखकर मैंकू ने कहा—बड़ी भीड़ है बे, कोई दो-तीन सौ आदमी होंगे।

क़ादिर ने मुसकिराकर कहा—भीड़ देखकर डर गये क्या ? यह सब हुरें हो जायँगे, एक भी न टिकेगा। यह लोग तमाशा देखने आये हैं, लाठियाँ खाने नहीं आये हैं।

मैकूने सन्देह के स्वर में कहा—मगर पुलीस के सिपाही भी तो बैठे हैं। ठीकेदार ने तो कहा था, पुलीस न बोलेगी।

क़ादिर—हाँ वे, पुलीस न बोलेगी; तेरी नानी क्यों मरी जा रही है। पुलीस वहाँ बोलती है, जहाँ चार पैसे मिलते हैं, या जहाँ कोई श्रीरत का मामला होता है। ऐसी वेक़जूल बातों में पुलीस नहीं पड़ती। पुलीस तो श्रीर शह दे रही है। ठीकेदार से साल में सैकड़ों रुपये मिलते हैं। पुलीस इस वक्त उसकी मदद न करेगी तो कब करेगी!

मैक् — चलो, श्राज दस इमारे भी सीधे हुए। सुफ्त में पियेंगे वह श्रलग। मगर सुनते हैं, कांग्रेसवालों में बड़े-बड़े मालदार लोग श्रारीक हैं। वह कहीं हम लोगों से कसर निकालों तो बुरा होगा।

क़ादिर—श्रवे, कोई कसर-बसर नहीं निकालेगा, तेरी जान क्यों निकल रही है ? कांग्रेसवाले किसी पर हाथ नहीं उठाते, चाहे कोई उन्हें मार ही डाले। नहीं तो उस दिन जुलूस में दस-बारह चौकीदारों की मजाल थी कि दसहलार श्रादमियों को पीटकर रख देते। चार तो वहीं ठएढे हो गये थे, मगर एक ने हाथ नहीं उठाया। इनके जो महात्मा हैं, वह बड़े भारी फ़कीर हैं। उनका हुक्म है कि चुपके से मार खा लो, लड़ाई मत करो।

यों बातें करते-करते दोनों ताड़ीखाने के द्वार पर पहुँच गये। एक स्वयंसेवक द्वाथ जोड़कर सामने श्रा गया श्रीर बोला—भाई साहब, श्रापके मज़दव में ताड़ी दराम है।

मैकू ने बात का जवाब चाँटे से दिया । ऐसा तमाचा मारा कि स्वयंसेवक की आखों में खून आ गया। ऐसा मालूम होता था, गिरा चाहता है। हुसरे स्वयंसेवक ने दौड़कर उसे सँभाला। पाँचों उँगलियों का रक्तमय प्रतिबिम्ब भलाक रहा था।

. मगर वालंटियर तमाचा खाकर भी ऋपने स्थान पर खड़ा रहा | मैकू ने कहा—ऋब हटता है कि ऋौर लेगा ?

स्वयंसेवक ने नम्रता से कहा—श्रंगर श्रापकी यही इच्छा है, तो सिर सामने किये हुए हूँ। जितना चाहिए. मार लीजिए। मगर श्रन्दर न जाइए।

यह कहता हुआ वह मैकू के सामने बैठ गया।

मैकू ने स्वयंसेवक के चेहरे पर निगाह डाली। उसकी पाँचों उँगलियों के निशान भलक रहे थे। मैकू ने इसके पहले अपनी लाठी से टूटे हुए कितने ही सिर देखे थे, पर आज की-सी ग्लानि उसे कभी न हुई थी। वह पाँचों उँगलियों के निशान किसी पंचारून की भाँति उसके हृदय में चुभ रहे थे।

कादिर चौकीदारों के पास खड़ा सिगरेट पीने लगा। वहीं खड़े-खड़े बोला--- अबे, खड़ा देखता क्या है, लगा कसके एक हाथ!

मैंकू ने स्वयंसेवक से कहा—तुम उठ जास्रो, मुक्ते अन्दर जाने दो। 'श्राप मेरी छाती पर पाँव रखकर चले जा सकते हैं।'

'में कहता हूँ, उठ जाश्रो, मैं श्रन्दर ताड़ी न पीऊँगा, एक दूसरा ही काम है।'

उसने यह बात कुछ इस हदता से कही कि स्वयंसेवक उठकर रास्ते से इट गया। मैकू ने मुसकिराकर उसकी आरे ताका। स्वयंसेवक ने फिर हाथ जोड़कर कहा—अपना वादा भूल न जाना। एक चौकीदार बोला-लात के आगे भूत भागता है, एक ही तमाचे में ठींक हो गया!

क्रादिर ने कहा — वह तमाचा बचा को जन्म भर याद रहेगा । मैकू के तमाचे सह लेना मामूली काम नहीं है।

चौकीदार—श्राज ऐशा ठोको इन सबों को कि फिर इघर श्राने का नाम न लें।

क़ादिर--ख़दा ने चाहा, तो फिर इघर आयोंगे भी नहीं। मगर हैं सब बड़े हिम्मती। जान को हथेली पर लिये फिरते हैं।

#### 2

मैकू भीतर पहुँचा, तो ठीकेदार ने स्वागत किया— आत्रा मैकू मियां! एक ही तमाचा लगाकर क्यों रह गये! एक तमाचे का भजा हन पर क्या असर होगा! बड़े लतखोर हैं सब! कितना ही पीटो, असर ही नहीं होता। बस, आज सबों के हाथ-पाँव तोड़ दो, फिर इधर न आयों।

मैक--तो क्या और न श्रायेंगे ?

ठीकेदार--फिर त्राते खबों की नानी मरेगी।

मैकू — श्रौर जो कहीं इन तमाशा देखनेवालों ने मेरे ऊपर डरडे चलाये तो ?

ठीकेदार—तो पुलीस उनको मार भगायेगी। एक भाइप में मैदान साफ़ हो जायगा। लो जब तक एकाघ बोतल पी लो। मैं तो श्राज मुफ़्त की पिला रहा हूँ।

मैकू-नया इन ग्राहकों को भी मुफ्त ?

टीकेदार---क्या करता, कोई छाता ही न था। जब सुना कि सुक्त मिलेगी, तो सब धँस पड़े।

मैकू-मैं तो श्राज न पीऊँगा।

ठीकेदार-क्यों ? तुम्हारे लिए तो आज ताज़ी ताड़ी मँगवाई है।

मैक्— यो ही, श्राज पीने की इच्छा नहीं है। लास्रो, कोई लकड़ी निकालो, हाथ से मारते नहीं बनता। ठीकेदार ने लपककर एक मोटा सोटा मैकू के हाथ में दे दिया। श्रीर हरछेबाज़ी का तमाशा देखने के लिए द्वार पर खड़ा हो गया।

मैक् ने एक च्या डयडे को तौला, तब उछलकर ठीकेदार को ऐसा डयडा रसीद किया कि वह वहीं दोहरा होकर द्वार में गिर पड़ा। इसके बाद मैक् ने पियकड़ों की आर रुख़ किया और लगा डयडों की वर्षा करने। न आगे देखता था, न पीछे, बस डयडे चलाये जाता था।

ताड़ीबाज़ों के नशे हिरन हुए। घवड़ा-घवड़ाकर भागने लगे; पर किवाड़ों के बीच में ठीकेदार की देह बिंघी पड़ी थी। उघर से फिर भीतर की छोट लपके। मैंकू ने फिर डएडों से आवाहन किया। आख़िर सब ठीकेदार की देह को रौंद-रौंदकर भागे। किसी का हाथ ट्रा, किसी का सिर फूटा, किसी को कमर ट्री। ऐसी भगदड़ मची कि एक मिनट के अन्दर ताड़ीखाने में एक चिड़िये का पूत भी न रह गया।

एकाएक मटकों के टूटने की आवाज़ आई। एक स्वयंसेवक ने भीतर भाकिकर देखा, तो मैकू मटकों का विध्वंस करने में जुटा हुआ था। बोला—भाई साहव, अजी भाई साहब, यह आप क्या गज़ब कर रहे हैं। इससे तो कहीं अच्छा था कि आपने हमारे ही ऊपर अपना गुस्सा उतारा होता।

मैकू ने दो-तीन हाथ चलाकर बाक़ी बची हुई बोतलों श्रीर मटकों का सफ़ाया कर दिया श्रीर तब चलते-चलते ठीकेदार को एक लात जमाकर बाहर निकज श्राया।

क़ादिर ने उसको रोककर पूछा-तू पागल तो नहीं हो गया बे ? क्या करने आया था, और क्या कर रहा है।

मैकू ने लाल-लाल श्रांखों से उसकी श्रोर देखकर कहा—हाँ, श्रव्लाह का शुक्र है कि मैं जो करने श्राया था, वह न करके कुछ श्रोर ही कर बैठा। दुममें क्वत हो, तो वालेंटरों को मारो, मुक्तमें क्वत नहीं है। मैंने तो एक थप्पड़ लगाया, उसका रंज़ श्रमों तक है श्रीर हमेशा रहेगा! तमाचे के निशान मेरे कलेंजे पर बन गये हैं। जो लोग दूसरों को गुनाह से बचाने के लिए श्रपनी जान देने को खड़े हैं, उन पर वही हाथ उठायेगा, जो पाजी है, कमीना है, नामर्द है। मैकू फिसादी है, लठत है, गुरहा है; पर कमीना

श्रीर नामर्द नहीं है। कह दो पुलीसवालों से, चाहें तो मुक्ते गिरफ्तार कर लें।

कई ताड़ीबाज खड़े सिर सहलाते हुए, उसकी श्रोर सहमी हुई श्रांखों से ताक रहे थे। कुछ बोलने की हिम्मत न पड़ती थी। मैकू ने उनकी श्रोर देख-कर कहा—में कल फिर श्राऊँगा। श्रगर तुममें से किसी को यहाँ देखा, तो खून ही पी जाऊँगा! जेल श्रीर फाँसी से नहीं डरता। तुम्हारी भलमनसी इसी में है कि श्रव भूलकर भी इघर न श्राना। यह कांग्रेसवाले तुम्हारे तुश्मन नहीं हैं। तुम्हारे श्रीर तुम्हारे बाल-बचों की भलाई के लिए ही तुम्हें पीने से रोकते हैं। इन पैसों से श्रपने बाल-बचों की परविरश्च करो, घी-दूघ खाश्रो। घर में तो फाके हो रहे हैं, घरवाली तुम्हारे नाम को रो रही है, श्रीर तुम यहाँ बैठे पी रहे हो ! लानत है इस नशेवाज़ी पर।

मैकू ने वहीं डएडा फेंक दिया और क़दम बढ़ाता हुआ घर चला। इस वक्त तक हज़ारों आदिमियों का हुजूम हो गया था। सभी श्रद्धा, प्रेम और गर्क की आँखों से मैकू को देख रहे थे।

# आहुति

श्रानन्द ने गहेदार कुरसी पर बैठकर सिगार जलाते हुए कहा—श्राज विशासर ने कैसी हिमाकत की ! इम्तहान करीब है श्रीर श्राप श्राज वालंटियर बन बैठे। कहीं पकड़ गये, तो इम्तहान से हाथ घोयेंगे। मेरा तो ख़याल है कि वज़ीका भी बन्द हो जायगा।

सामने दूसरे वेंच पर रूपमिया वैठी एक अख़बार पढ़ रही थी। उसकी आख़िं अख़बार की तरफ़ थीं; पर कान आनन्द की तरफ़ लगे हुए थे। बोली—यह तो बुरा हुआ। तुमने समक्ताया नहीं ? आनन्द ने मुँह बनाकर कहा—जब कोई अपने को दूसरा गांधी समक्तने लगे, तो उसे समक्ताना मुशकिल हो जाता है। वह उलटे सुके समकाने लगता।

रूपमणि ने श्रव्यार को समेटकर बालों को सँभालते हुए कहा—तुमने मुक्ते भी तो नहीं बताया, शायद मैं उसे रोक सकती।

श्रानन्द ने कुछ चिढ़कर कहा— तो स्रभी क्या हुस्रा, श्रभी तो शायद कांग्रेस-स्रॉक्तिस ही में हो। जाकर रोक लो।

श्रानन्द श्रीर विशंभर दोनों ही युनिविधिश के विद्यार्थों थे। श्रानन्द के हिस्से में लच्मी भी पड़ी थीं, खरस्वती भी; विशंभर फूटी तक़दीर लेकर श्राया था। प्रोफ़ेसरों ने दया करके एक छोटा-सा वज़ीफ़ा दे दिया था। बस, यही उसकी जीविका थी। रूपमिण भी साल भर पहले उन्हीं की समकत्त्र थी; पर इस साल उसने कॉलेज छोड़ दिया था। स्वास्थ्य कुछ विगड़ गया था। दोनों युवक कभी-कभी उससे मिलने श्राते रहते थे। श्रानन्द श्राता था उसका हृदय लेने के लिए; विश्वभर श्राता था थों ही। जी पड़ने में न लगता, या घबड़ाता, तो उसके पास श्रा बैठता था। शायद उससे श्रपनी विपत्ति-कथा कहकर उसका चित्त कुछ शान्त हो जाता था। श्रानन्द के सामने कुछ बोलने की उसकी हिम्मत न पड़ती थी। श्रानन्द के पास उसके जिल एस हानुभूति का एक शब्द भी न था। वह उसे फटकारता था, ज़लील

करता था श्रीर बेवकूफ बनाता था। विशंभर में उससे बहस करने की सामर्थ्य न थी। सूर्य के सामने दीपक की हस्ती ही क्या ? आनन्द का उस: पर मानिएक आधिपत्य था। जीवन में पहली बार उसने उस आधिपत्य को श्रस्वीकार किया था और उसी की शिकायत लेकर श्रानन्द रूपमणि के पास श्राया था। महीनों विशंभर ने श्रानन्द के तर्क पर श्रपने भीतर के श्रायह. को टाला: पर तर्क से परास्त होकर भी उसका हृदय विद्रोह करता रहा। बेशक उसका यह साल ख़राब हो जायगा। सम्मव है, उसके छात्र-जीवन ही का श्रन्त हो जाय, फिर इस १४-१५ वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जायगा, न खुदा ही मिलेगा न सनम का विसाल ही नसीब होगा। आग में कूदने से क्या आयदा । युनिवर्षिटी में रहकर भी तो बहुत कुछ देश का काम किया जा सकता है। श्रानन्द महीने में कुछ न कुछ चंदा जमा कर देता है। इसरे छात्रों से स्वदेशी की प्रतिज्ञा करा ही लेता है। विशंभर को भी श्रानन्द ने यही सलाह दी। इस तर्क ने उसकी बुद्धि को तो जीत लिया : पर उसके भन को न जीत सका। आज जब आनन्द कॉलेज गया तो विशंभर ने स्वराज्य-भवन की राह ली। आनन्द कॉलेज से लौटा, वो उसे अपनी मेल पर विशंभर का पत्र मिला। लिखा था-'प्रिय श्रानन्द,

में जनता हूँ कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ वह मेरे लिए हितकर नहीं है; पर न-जाने कीन-सी शक्ति मुफ्ते खींचे लिये जा रही है। मैं जाना नहीं चाहता; पर जाता हूँ, उसी तरह जैसे श्रादमी मरना नहीं चाहता; पर मरता है, रोना नहीं चाहता; पर रोता है। जब सभी लोग, जिन पर हमारी भक्ति है, श्रोखली में श्रपना खिर डाल चुके, तो मेरे लिए भी श्रव कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मैं श्रव श्रीर श्रपनी श्रात्मा को घोखा नहीं दे सकता। युनिविधिटी के लिए श्रात्मा की हत्या नहीं कर सकता। यह इज्ज़त का सवाल है, श्रीर इज्ज़त किसी तरह का सममौता (Compromise) नहीं कर सकती।

तुम्हारा— विशंभर' ख़त पढ़ कर श्रानन्द के जी में श्राया कि विशंभर को समभाकर लौटा लाये; पर उसकी हिमाक़त पर गुस्सा श्राया श्रीर उसी तैश में वह रूपमण् के पास जा पहुँचा। श्रगर रूपमणि उसकी ख़शामद करके कहती—जाकर उसे लौटा लाश्रो, तो शायद वह चला जाता; पर उसका यह कहना कि मैं उसे रोक लेती, उसके लिए श्रमहा था। उसके जवाब में रोष था, बखाई थी श्रीर शायद कुछ इसद भी था।

रूपमणि ने गर्व से उसकी श्रोर देखा श्रौर बोली—श्रच्छी बात है, मैं जाती हूँ।

एक च्रा के बाद उसने डरते-डरते पूछा-तुम क्यों नहीं चलते !

फिर वही ग़लती। श्रगर रूपमिण उसकी खुशामद करके कहती, तो श्रानन्द करूर उसके साथ चला जाता; पर उसके प्रश्न में पहले ही यह भाव छिपा था कि श्रानन्द जाना नहीं चाहता था। श्राभिमानी श्रानन्द इस तरह नहीं जा सकता। उसने उदासीन भाव से कहा—मेरा जाना व्यर्थ है। तुम्हारी बातों का ज़्यादा श्रासर होगा। मेरी मेक पर यह ख़त छोड़ गया था। जब वह श्रात्मा श्रीर कर्तव्य श्रीर श्रादर्श की बड़ी-बड़ी बातें सोच रहा है श्रीर श्रपने को भी कोई ऊँचे दरजे का श्रादमी समक्त रहा है, तो मेरा उस पर कोई श्रासर न होगा।

उसने जेब से पत्र निकालकर रूपमणि के सामने रख दिया। इन शब्दों में जो संकेत और व्यंग्य था, उसने एक ख्रुण तक रूपमणि को उसकी तरफ़ देखने न दिया। आनन्द के इस निर्दय प्रहार ने उसे आहत-सा कर दिया था; पर एक ही ख्रुण में विद्रोह की एक चिनगारी-सी उसके अन्दर जा धुसी। उसने स्वच्छन्द भाव से पत्र को लेकर पढ़ा। पढ़ा सिर्फ आनन्द के प्रहार का जवाब देने के लिए; पर पढ़ते-पढ़ते उसका चेहरा तेज से कठोर हो गया, गरदन तन गई, आखों में उत्सर्ग की लाली आ गई।

उसने मेज़ पर पत्र रखकर कहा--नहीं, श्रव मेरा जाना भी व्यर्थ है।

श्रानन्द ने श्रपनी विजय पर फूलकर कहा—मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया, इस वक्त उसके सिर पर भूत सवार है, उस पर किसी के समभाने का श्रसर न होगा। जब साल भर जेल में चक्की पीस लेंगे श्रीर वहाँ से तपे- दिक लेकर निकलेंगे, या पुलीस के डढों से सिर श्रीर हाँय-पाँव तुड़वा लेंगे, तो खुद्ध ठिकाने श्रायेगी। श्रभी जय-जयकार श्रीर तालियों के स्वप्न देख रहे होंगे!

रूपमणि सामने श्राकाश की श्रोर देख रही थी। नीले श्राकाश में एक छाया-चित्र-सा नज़र श्रा रहा था~ -दुर्बल, स्खा हुश्रा, नग्न शरीर, घटनों तक घोती, चिकना सिर, पोपला मुँह, तप, त्याग श्रोर सत्य की सजीव मूर्ति।

श्रानन्द ने फिर कहा—श्रगर मुक्ते मालूम हो कि मेरे रक्त से देश का उदार हो जायगा, तो मैं श्राज उसे देने को तैयार हूँ; लेकिन मेरे जैसे छौ-पचास श्रादमी निकल ही श्रायें, तो क्या होगा। प्राण देने के सिवा श्रीर तो कोई प्रत्यव फल नहीं दीखता।

रूपमिण अब भी वही छाया-चित्र देख रही थी। वह छाया मुसकिरा रही थी, वह सरल-मनोहर मुसकान, जिसने विश्व को जीत लिया है।

श्रानन्द फिर बोला—जिन महाशयों को परीक्षा का भूत सताया करता है, उन्हें देश का उदार करने की स्फती है। पूछिए, श्राप श्रपना उदार तो कर ही नहीं सकते, देश का क्या उदार की जिएगा।

इधर फ़ेल होने से उधर के डएडे फिर भी हलके हैं!

रूपमणि की आर्थों स्त्राकाश की आरे थीं! छाया-चित्र कटोर हो गयाथा।

्र श्रानन्द ने जैसे चौंककर कहा-हाँ, श्राज बड़ा मज़ेदार फिल्म है। चलती हो ! पहले शो में लौट श्रायें।

रूपमणि ने जैसे आकाश से नीचे उतरकर कहा—नहीं, मेरा जी नहीं चाहता।

श्रानन्द ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा—तबीयत तो श्रच्छी है ? रूपमणि ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा न की। बोली—ही, तबीयत में क्या हुआ है ?

'तो चलती क्यों नहीं !' 'त्रान जी नहीं चाहता।' 'तो फिर मैं भी न जाऊँगां।' 'बहुत ही उत्तम, टिकट के इपये कांग्रेस को दे दो।' 'यह तो टेढ़ी शर्त है; लेकिन मंज़ूर!' 'कल रसीद मुक्ते दिखा देना।' 'तुम्हें मुक्त पर इतना विश्वास भी नहीं?'

त्र्यानन्द होस्टल चला। ज़रा देर बाद रूपमणि स्वराज्य-भवन की क्योर चली।

# (२)

रूपमिश्वा स्वराज्य भवन पहुँची, तो स्वयंसेवकों का एक दल विलायती कपड़े के गोदामों को पिकेट करने जा रहा था। विशंभर इस दल में न था। दूसरा दल शराब की दूकानों पर जाने को तैयार खड़ा था। विशम्भर इसमें भी न था।

रूपमिशा ने मन्त्री के पास जाकर कहा—न्त्राप बता सकते हैं विशंभर-नाथ कहाँ हैं !

मन्त्री ने पूछा-वहीं, जो आज भरती हुए हैं ? 'जी हाँ, वहीं।'

'बड़ा दिलेर आदमी है। देहातों को तैयार करने का काम लिया है। स्टेशन पहुँच गया होगा। सात बजे की गाड़ी से जा रहा है।

'तो अभी स्टेशन पर होंगे ?'

मन्त्री ने घड़ी पर नज़र डालकर जवाब दिया—हाँ, ऋभी तो शायद स्टेशन पर मिल जायँ।

रूपमणि ने बाहर निकलकर साइकिल तेज की। स्टेशन पर पहुँची तो देखा कि विशंभर प्लेट-फार्म पर खड़ा है।

रूपमणि को देखते ही लपककर उसके पास आया और बोला—तुम यहाँ कैसे आईं ! आज आनन्द से तुम्हारी मुलाक़ात हुई थी !

रूपमिण ने उसे सिर से पाँव तक देखकर कहा—यह तुमने क्या सूरत बना रखी है ! क्या पाँव में जूता पहनना भी देशद्रोह है !

विशंभर ने डरते-डरते पूँछा--ग्रानन्द बाबू ने तुमसे कुछ कहा नहीं ?

रूपमिशा ने स्वर को कठोर बनाकर कहा—जी हाँ, कहा । तुम्हें यह क्या सुभी । दो साल से कम के लिए न जान्रोगे !

विशंभर का मुँह गिर गया। बोला—जब यह जानती हो, तो क्या तुम्हारे पास मेरी हिम्मत वँधाने के लिए दो शब्द नहीं हैं!

रूपमणि का हृदय मसोस उठा; मगर बाहरी उपेद्धा को न त्याग सकी। बोली—तुम मुक्ते दुश्मन समक्ति हो या दोस्त !

विशंभर ने श्रांखों में श्रांस भरकर कहा—तुम ऐसा प्रश्न क्यों करती हो, रूपमणि ! इसका जवाब मेरे मुँह से न सुनकर भी क्या तुम नहीं समक सकती !

रूपमिशा—तो मैं कहती हूँ, तुम मत जाश्रो।

विशंभर—यह दोस्त की सलाह नहीं है, रूपमणि ! मुक्ते विश्वास है,
तुम हृदय से यह नहीं कह रही हो। मेरे प्राणों का क्या मृत्य है, ज़रा
यह सोचो। एम॰ ए॰ होकर भी सौ रुप्ये की नौकरी! बहुत बढ़ा तो तीन-चार सौ तक जाऊँगा। इसके बदले यहाँ क्या मिलेगा, जानती हो ! संपूण देश का स्वराज्य। इतने महान् हेतु के लिए मर जाना भी उस ज़िन्दगी से कहीं बढ़कर है। अब जाओ, गाड़ी आ रही है। आनन्द बाबू से कहना,
मुक्ते नाराज़ न हों।

रूपमणि ने आज तक इस मन्दबुद्धि युवक पर दया की थी। इस समय वह उसकी श्रद्धा का पात्र बन गया। त्याग में हृदय को खींचने की जो शक्ति है, उसने रूपमणि को इतने वेग से खींचा कि परिस्थितियों का अन्तर मिट-सा गया। विशंभर में जितने दोष थे, वे सभी अलंकार बन-बनकर चमक उठे। उसके हृदय की विशालता में वह किसी पद्धी की भौति उड़-उड़कर आश्रय खोजने लगी।

रूपमणि ने उसकी श्रोर श्रातुर नेत्रों से देखकर कहा — मुक्ते भी श्रपने साथ लेते चलो।

विशंभर पर जैसे घड़ों का नशा चढ़ गया। 'तुमको र आनन्द बाबू मुक्ते ज़िंदा न बोड़ेंगे!' 'में आनन्द के हाथों विकी नहीं हूँ।' ् श्रानन्द तो तुम्हारे हाथों बिके हुए हैं।

रूपमिण ने विद्रोह-भरी श्रांकों से उसकी श्रोह देखा; पर कुछ बोली नहीं। परिस्थितियाँ उसे इस समय वाधाश्रों-सी मालूम हो रही थीं। वह भी विशंभर की भाँति स्वच्छत्द क्यों न हुई ? सम्पन्न मा-वाप की श्रकेली लड़की, भोग-विलास में पंली हुई, इस समय श्रपने को केंदी समभ रही थी। उसकी श्रातमा उन वन्धनों को तोड़ डालने के लिए जोर लगाने लगी।

गाड़ी आ गई । मुसाफ़िर चढ़ने-उतरने लगे। रूपमणि ने सजल नेत्रों से कहा—तुम मुक्ते नहीं ले चलोगे!

विशंभर ने दृढ़ता से कहा--नहीं।

'क्यों १'

'मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता।'

'क्या दुम समझते हो, मैं इतनी विलासासक हूँ कि देहात में रह नहीं सकती !'

विशंभर लिजित हो गया। यह भी एक बड़ा कारण था; पर उसने इनकार न किया—नहीं, यह बात नहीं।

'फिर क्या बात है ? क्या यह भय है, पिताजी मुक्ते त्याग देंगे ?'

'श्रगर यह भय हो तो स्या वह विचार करने योग्य नहीं १'

'में उसकी तृण-बराबर भी परवा नहीं करती।'

विशंसर ने देखा, रूपमिशा के चाँद-से मुँख पर गर्वमय संकल्प का आभास था। वह उस संकल्प के सामने जैसे काँप उठा। बोला—मेरी यह याचना स्वीकार करो रूपमिशा, में तुमसे विनती करता हूँ।

रूपमणि सोचती रही।

विशंभर ने फिर कहा-मेरी ख़ातिर तुम्हें यह विचार छोड़ना पड़ेगा।

रूपमणि ने सिर मुकाकर कहा—-श्रगर तुम्हारा यह श्रादेश है, तो मैं उसे मानूँगी विशंभर! तुम दिल में समभते हो, मैं चिणिक श्रावेश में श्राकर इस समय श्रपने भविष्य को ग्रारत करने जा रही हूँ। मैं तुम्हें दिखा दूँगी, यह मेरा चिणिक श्रावेश नहीं है, हद संकल्प है। जाश्रो; मगर मेरी इतनी बात मानना कि क़ानून के पंजे में उसी वक्त श्राना जब श्रात्मा- भिमान या विद्धान्त पर चोट लगती हो। मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहूँगी।

गाड़ी ने सीटी दी । विशंभर श्रन्दर जा बैठा । गाड़ी चली गई, रूप-मिण मानो विश्व की सम्पत्ति श्रञ्ज में लिये खड़ी रही ।

## [ ३ ]

रूपमणि के पास विशंभर का एक पुराना रही सा फोटो आहमारी के एक कोने में पड़ा हुआ था। आज स्टेशन से आकर उसने उसे निकाला और उसे एक मख़मली फ्रोम में लगाकर मेल पर रख दिया। आनन्द का फोटो वहाँ से हटा दिया गया।

विशामर ने क्कुडियों में उसे दो-चार पत्र लिखे थे। रूपमणि ने उन्हें पढ़कर एक किनारे डाल दिये थे। आज उसने उन पत्रों को निकाला और उन्हें दोबारा पढ़ा। उन पत्रों में आज कितना रस था! वह बड़ी हिफ़ाज़त से राइटिंग-बाक्स में बन्द कर दिये गये।

दूसरे दिन समाचार-पत्र आया तो रूपमिण उस पर टूट पड़ी। विशंभर का नाम देखकर वह गर्व से फूल उठी।

दिन में एक बार स्वराज्य-भवन जाना उसका नियम हो गया । जलसों में भी बराबर शरीक होती, विलास की चीज़ें एक-एक करके सब फेंक दी गईं। रेशमी साड़ियों की जगह गाढ़ें की साड़ियों श्राईं। चरखा भी श्राया । वह घरटों बैठी सूत काता करती। उसका सूत दिन-दिन बारीक होता जाता था। इसी सूत से वह विशंभर के कुरते बनवायेगी।

इन दिनों परीचा की तैयारिया थीं। श्रानन्द को खिर उठाने की फुरसत न मिलती। दो-एक बार वह रूपमणि के पास श्राया; पर ज़्यादा देर बैठा नहीं। शायद रूपमणि की शिथिलता ने उसे ज़्यादा बैठने ही न दिया।

### एक महीना बीत गया।

एक दिन शाम को आनन्द आया। रूपमणि स्वराज्य-भवन जाने को तैयार थी। आनन्द ने भवें िकोड़कर कहा—तुमसे तो अब बातें करना भी मुश्किल है। रूपमिशा ने कुरसी पर बैठकर कहा— तुम्हें भी तो किताबों से छुटी नहीं मिलती। श्राज की कुछ ताज़ी ख़बर नहीं मिली रै स्वराज्य-भवन में रोज़-रोज़ का हाल मालूम हो जाता है।

श्रानन्द ने दार्शनिक उदासीनता से कहा—विशंभर ने तो सुना देहातों में ख़ब शोर-गुल मचा रखा है। जो काम उसके लायक था, वह मिल गया। यहाँ उसकी ज़बान बन्द रहती थी। वहाँ देहातियों में ख़ूब गरजता होगा; मगर श्रादमी दिलेर है।

रूपमणि ने उसकी श्रोर ऐसी श्रांखों से देखा, जो कह रही थीं, तुम्हारे लिए यह चर्चा श्रनधिकार चेष्टा है, श्रोर बोली—श्रादमी में श्रगर यह गुण है तो फिर उसके सारे श्रवगुण मिट जाते हैं। तुम्हें कांग्रेस बुलेटिन पढ़ने की क्यों फ़रसत मिलती होगी। विशंभर ने देहातों में ऐसी जाग्रति फैता दी है कि विलायती का एक सूत भी नहीं विकने पाता श्रोर न नशे की दूकानों पर कोई जाता है। श्रोर मज़ा यह है कि पिकेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। श्रव तो वह पंचायतें खोल रहे हैं।

त्रानन्द ने उपेद्धा-भाव से कहा— तो समक लो, त्रव उनके चलने के दिन भी त्रा गये हैं।

रूपमिण ने जोश से कहा—- इतना करके जाना बहुत सस्ता नहीं है। कल तो किसानों का एक बहुत बड़ा जलसा होनेवाला था। पूरे परगने के लोग जमा हुए होंगे। सुना है, आजकल देहातों से कोई मुक़दमा ही नहीं आता। वकीकों की नानी मरी जा रही है।

श्रानन्द ने कड़वेपन से कहा—यही तो स्वराज्य का मज़ा है कि ज़र्मीदार, वकील श्रीर व्यापारी एवं मरें। वस, वेवल मज़दूर श्रीर किसान रह जायें।

रूपमणि ने समभ लिया, श्राज श्रानन्द तुलकर श्राया है। उसने भी जैसे श्रास्तीन चढाते हुए कहा—तो तुम क्या चाहते हो कि ज़र्मोदार श्रोर वकील श्रोर व्यापारी ग्रीकों को चूस-चूसकर मोटे होते चले जायँ श्रोर जिन सामाजिक व्यवस्थाश्रों में ऐसा महान् श्रन्याय हो रहा है, उनके ज़िलाफ़ ज़बान तक न खोली जाय ! तुम तो समाज-शास्त्र के पंडित हो। क्या किसी श्रयं में भी यह व्यवस्था श्रादर्श कही जा सकती है ! सभ्यता के तीन मुख्य हि द्वान्तों का ऐसी दशा में किसी न्यूनतम मात्रा में भी व्यवहार हो सकता है।

श्रानन्द ने गर्म होकर कहा—शिचा श्रीर सम्मिच का प्रमुख हमेशा रहा है श्रीर हमेशा रहेगा। हाँ, उसका रूप भले ही बदल जाय।

रूपमिण ने श्रावेश से कहा—श्रगर स्वराज्य श्राने पर भी सम्पत्ति का यही प्रभुत्व रहे श्रीर पढ़ा-लिखा समाज यों ही स्वार्थान्य बना रहे, तो मैं कहूँगी, ऐसे स्वराज्य का न श्राना ही श्रज्ञा। श्रॅंग्रेज़ी महाजनों की घन-लोखुपता श्रीर शिक्तिों का स्विहत ही श्राज हमें पीसे डाल रहा है। जिन बुराइयों को दूर करने के लिए श्राज हम प्राणों को हयेली पर लिये हुए हैं, उन्हीं बुराइयों को क्या प्रजा इसलिए सिर चढ़ायेगी कि वे विदेशी नहीं, स्वदेशी हैं! कम-से-कम मेरे लिए तो स्वराज्य का यह श्रर्थ नहीं है कि जॉन की जगह गोविन्द बैठ जायें। मैं समाज की ऐसी व्यवस्था देखना चाहती हैं, जहाँ कम-से-कम विषमता को श्राश्रय मिल सके।

श्रानन्द—यह तुम्हारी निज की कल्पना होगी!
रूपमणि—तुमने श्रभी इस श्रान्दोलन का साहित्य पढ़ा ही नहीं।
श्रानन्द—न पढ़ा है, न पढ़ना चाहता हूँ।
रूपमणि—इससे राष्ट्र की कोई बड़ी हानि न होगी।
श्रानन्द—तुम तो जैसे वह रहीं ही नहीं। विलक्कल कायापलट हो गई।
सहसा डाकिये ने कांग्रेस-बुलेटिन लाकर मेज़ पर रख दिया। रूपमणि
ने श्रधीर होकर उसे खोला; पहले शीर्षक पर नज़र पड़ते ही उसकी श्रांंंंंंंंं जैसे नशा छा गया। श्रजात रूप से गर्दन तन गई श्रोर चेहरा एक श्रलोंंंकिक तेज से दमक उठा।

उसने श्रावेश में खड़ी होकर कहा — विशंभर पकड़ लिये गये श्रीर दो साल की सन्ना हो गईं!

श्रानन्द ने विरक्त मन से पूछा-किस मुश्रामले में सज़ा हुई ? रूपमिए

ने विशंभर के फ़ोटो को श्रिभमान की (श्रांखों से देखकर कहा—रानीगंज में किसानों की विराट्समा थी। वहीं पकड़ा है।

श्रानन्द-मैंने तो पहले ही कहा था, दो साल के लिए जायँगे। ज़िन्दगी ख़राब कर डाली।

रूपमणि ने फटकार बताईं—क्या डिग्री ले लेने ही से श्रादमी का जीवन सफल हो जाता है १ सारा श्रनुभव पुस्तकों ही में भरा हुश्रा है १ में समझती हूँ, संसार और मानवी चरित्र का जितना श्रनुभव विशंभर को दो सालों में हो जायगा, उतना दर्शन श्रौर क़ानून की पोधियों से तुम्हें दो सौ वर्षों में भी न होगा। श्रगर शिद्धा का उद्देश्य चरित्रवल मानो तो राष्ट्र-संग्राम में मनोवल के जितने साधन हैं, पेट के संग्राम में कभी हो ही नहीं सकते। तुम यह कह सकते हो कि हमारे लिए पेट की चिन्ता ही बहुत है, हमसे श्रौर कुछ हो ही नहीं सकता। हममें न उतना साहस है, न बल, न धेर्य न संगठन, तो में मान जाऊँगी; लेकिन जाति-हित के लिए प्राया देनेवालों को वेवकूफ बनाना मुक्त नहीं सहा जा सकता। विशंभर के हशारे पर श्राज लाखों श्रादमी सीना खोलकर खड़े हो जायँगे, तुममें है जनता के सामने खड़े होने का होसला १ जिन लोगों ने तुम्हें पैरों के नीचे कुचल रखा है, जो तुम्हें कुत्तों से भी नीच समकते हैं, उन्हीं की गुलामी करने के लिए तुम डिग्रियों पर जान दे रहे हो। तुम इसे श्रपने लिए गौरव की बात समको, मैं नहीं समकती।

श्रानन्द तिलमिला उठा । बोला—तुम तो पक्की क्रांति-कारिणी हो गईं इस वक्क।

रूपमिण ने उसी श्रावेश में कहा—श्रगर सची-खरी नातों में तुम्हें क्रांति की गन्ध मिले, तो मेरा दोष नहीं।

'म्राज विशंभर को बधाई देने के लिए जलसा ज़रूर होगा। स्या तुम उसमें जाम्रोगी ?'

रूपमणि ने उम्र भाव से कहा—ज़रूर जाऊँगी, बोलूँगी भी श्रीर कल रानीगंज भी चली जाऊँगी ! विशंभर ने जो दीपक जलाया है, वह मेरे जीते जी बुक्तने न पायेगा। त्रानन्द ने दूवते हुए श्रादमी की तरह तिनके का सहारा लिया—श्रपनी श्रम्मा श्रीर दादा से पूछ लिया है!

'पूछ लूँगी।'

'श्रीर वह तुम्हें अनुमति भी दे देंगे ?'

'सिद्धान्त के विषय में अपनी आत्मा का आदेश सर्वोपरि होता है।'

'श्रच्छा, यह नई बात मालूम हुई !'

यह कहता हुआ आनन्द उठ खड़ा हुआ और बिना हाथ मिलाये कमरे से बाहर निकल गया। उसके पैर इस तरह लड़खड़ा रहे थे कि अब गिरा, अब गिरा।

# होली का उपहार

मैक्लाल अमरकान्त के घर शतरंज खेलने आये, तो देखा, वह कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूछा—कहीं बाहर की तैयारी कर रहे हो क्या भाई ? फुरसत हो, तो आओ, आज दो-चार बाज़ियाँ हो जायँ।

श्रमरकान्त ने सन्दूक में श्राईना कंघी रखते हुए कहा—नहीं भाई, श्राज तो बिलकुल फ़रसत नहीं है। कल ज़रा ससुराल जा रहा हूँ ! सामान-श्रामान ठीक कर रहा हूँ।

मैकू—तो आज ही से क्या तैयारी करने लगे। चार क़दम तो है। शायद पहली ही बार जा रहे हो।

त्रमर—हाँ यार, त्रभी एक बार भी नहीं गया। मेरी रच्छा तो त्रभी जाने की नथी; पर समुरजी त्राग्रह कर रहे हैं ?

मैक्—तो कल शाम को उठना श्रीर चल देना। श्राध घंटे में तो पहुँच जाश्रोगे।

श्रमर—मेरे हृदय में तो श्रभी से न-जाने कैसी धड़कन हो रही है। श्रभी तक तो कल्पना में पत्नी-मिलन का श्रानन्द लेता था। श्रब वह कल्पना प्रत्यस्त हुई जाती है। कल्पना सुन्दर होती है, प्रत्यस्त क्या होगा, कीन जाने।

मैकू—तो कोई सौग़ात ले ली है ? खाली हाथ न जाना, नहीं मुँह ही सीघा न होगा।

श्रमरकान्त ने कोई सौग्रात न ली थी। इस कला में श्रभी श्रम्यस्त न हुए थे।

मैकू बोला—तो श्रव तेलो भले श्रादमी ! पहली बार जा रहे हो, भला वह दिल में क्या कहेंगी !

श्रमर—तो स्या चीज़ ले जाऊँ १ मुफे तो इसका ख़याल ही नहीं श्राया। कोई ऐसी चीज़ बताश्रो, जो कम ख़र्च श्रीर बालानशीन हो; स्योंकि घर मी कपये मेजने हैं, दादा ने कपये माँगे हैं। मैकू मा-बाप से अलग रहता था । व्यंग्य करके बोला—जब दादा ने स्पेथे माँगे हैं, तो भला कैसे टाल सकते हो ! दादा का रूपये माँगना कोई मामूली बात तो नहीं है।

श्रमरकान्त ने व्यंय न समफकर कहा—हाँ, इसी वजह से तो मैंने होली के लिए कपड़े भी नहीं बनवाये । मगर जब कोई सौगात ले जाना भी ज़रूरी है, तो कुछ न कुछ लेना ही पड़ेगा । इसके दामों की कोई चीज़ बतलाश्रो ।

दोनो मित्रों में विचार -विनिमय होने लगा। विषय बड़े ही महत्त्व का था। उसी आधार पर भावी दाम्पत्य-जीवन सुखमय या इसके प्रतिकृत हो सकता था। पहले दिन बिल्ली को मारना अगर जीवन पर स्थायी प्रभाव डाल सकता है, तो पहला उपहार क्या कम महत्त्व का विषय है है देर तक बहस होती रही : पर कोई निश्चय न हो सका।

उसी वक्त एक पारसी महिला एक नये फैशन की साड़ी पहने हुए मोटर पर निकल गईं। मैकूलाल ने कहा—अगर ऐसी एक साड़ी लें लो, तो वह ज़रूर खुश हो जायं। किताना स्फियाना रंग है और बज़ा कितनी निराली! मेरी आंखों में तो जैसे बस गईं। हाशिम की दूकान से लें लो। २५) में आ जायगी।

श्रमरकान्त भी उस साड़ी पर मुग्ब हो रहा था । वजू यह साड़ी देखकर कितनी प्रसन्न होगी और उसके गोरे रंग पर यह कितनी खिलेगी, वह इसी कल्पना में मग्न था। बोला—हाँ, यार, परन्द तो मुक्ते भी है; लेकिन हाशिम की दूकान पर तो पिकेटिंग हो रही है।

'तो होने दो। ख़रीदनेवाले ख़रीदते ही हैं। अपनी हच्छा है। जो चीज़ चाहते हैं, ख़रीदते हैं, किसी के बाबा का साम्ना है !'

श्रमरकान्त ने च्रमा-प्रार्थना के भाव से कहा—यह तो सत्य है; लेकिन मेरे लिए स्वयंसेवकों के बीच से दूकान में जाना संभव नहीं है। फिर तमा-शाइयों की हरदम भीड़ भी तो लगी रहती है !

मैक्लाल ने मानो उसकी कायरता पर दया करके कहा—तो पीछे के द्वार से चले जाना। वहाँ पिकेटिंग नहीं होती।

'किसी देशी दूकान पर न मिल जायगी ?'
'हाशिम की दूकान के खिवा और कहीं न मिलेगी।'

( ? )

सर्य हो गई थी। श्रमीनाबाद में श्राकर्षण का उदय हो गया था। सूर्य की प्रतिमा विद्युत-प्रकाश के बुलबुलों में श्रपनी स्मृति छोड़ गई थी।

श्रमरकान्त दवे पाँव हाशिम की दूकान के सामने पहुँचा। स्वयंसेवको का धरना भी था और तमाशाइयों की भीड़ भी। उसने दो-तीन बार श्रन्दर जाने के लिए कलेजा मज़बूत किया; पर फुटपाथ तक जाते-जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया।

मगर साड़ी लोना ज़रूरी था। वह उसकी श्रांखों में खुव गई थी। वह उसके लिए पागल हो रहा था।

श्राख़िर उसने पिछुवाड़े के द्वार से जाने का निश्चय किया। जाकर देखा, श्रमी तक वहाँ कोई वालंटियर न था। जल्दी से एक सपाटे में भीतर चला गया। श्रीर बीस-पचीस मिनट में उसी नमूने की एक साड़ी लेकर फिर उसी द्वार पर श्राया; पर इतनी ही देर में परिस्थित बदल चुकी थी। स्वयंसेवक श्रा पहुँचे थे। श्रमरकान्त एक मिनट तक द्वार पर दुविधे में खड़ा रहा। फिर तीर की तरह निकल भागा श्रीर श्रम्धाधुन्घ भागता चला गया। दुर्भाग्य की बात! एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई चली श्रा रही थी। श्रमरकान्त उससे टकरा गया। बुढ़िया गिर पड़ी श्रीर लगी गालियाँ देने—श्रांखों में चर्बी छा गई है क्या देखकर नहीं चलते । यह जवानी है जायगी एक दिन!

श्रमरकान्त के पाँव श्रागे न जा सके । बुढ़िया को उठाया श्रीर उससे समा माँग रहे ये कि तीनों स्वयंसेवकों ने पीछे से श्राकर उन्हें घेर लिया। एक स्वयंसेवक ने साझी के पैकेट पर हाथ रखते हुए कहा—बिल्लाती कपड़ा के ज्यों का हुक्म नहीं ना। बुलाइत है, तो सुनत नाहीं हो !

दूसरा बोला -- त्राप तो ऐसे भागे, जैसे कोई चौर भागे।

तीसरा—हजारन मनई पकड़-पकड़ करके जेहल में भरा जात आहें, देश मा आग लगी है, और इनका मन बिलाती माल से नहीं भरा। श्रमरकान्त ने पैकेट को दोनो हाथों से मज़बूत करके कहा—तुम लोगः मुमे जाने दोगे या नहीं ?

पहले स्वयंसेवक ने पैकेट पर हाथ बढ़ाते हुए कहा—जाये कसस देई। विज्ञाती कपड़ा लेके तुम इहाँ से कबों नहीं जाय सकत हो।

अमरकान्त ने पैकेट को एक भटके में छुड़ाकर कहा — तुम मुक्ते हिंग ज़ नहीं रोक सकते !

उन्होंने आगे क़दम बढ़ाया; मगर दो स्वयंसेवक तुरन्त उनके सामने लेट गये। अब बेचारे बड़ी मुश्किल में फँसे। जिस विपत्ति से बचना चाहते थे, वह ज़बरदस्ती गले में पड़ गई। एक मिनट में बीसों आदमी जमा हो गये और चारों तरफ़ से उन पर टिप्पिं खाँ होने लगीं।

'कोई जंदुलमैन मालूम होते हैं।'

'यह लोग अपने को शिक्तित कहते हैं। छि: ! इस दुकान पर से रोज़ दस-पौंच आदमी गिरफ्तार होते हैं; पर आपको इसकी क्या परवाह !'

'कपड़ा छीन लो श्रीर कह दो जाकर पुलिस में रपट करें।'

बेचारे बेडियाँ-सी पहने खड़े थे। कैसे गला छूटे, इसका कोई उपाय न स्भता था। मैक्लाल पर क्रोध आ रहा था कि उसी ने यह रोग उनके दिर मढ़ा। उन्हें तो किसी सौगात की फ़िक्ष न थी। आये वहाँ से कि कोई सौगात ले लो।

कुछ देर तक लोग टिप्पियां ही करते रहे, फिर छीन-भापट शुरू हुई। किसी ने सिर से टोपी उड़ा दी। उसकी तरफ़ लपके, तो एक ने साड़ी का पैकेट हाथ से छीन लिया। फिर वह हाथों-हाथ गायब हो गई।

श्रमरकान्त ने विगड़कर कहा—मैं जाकर पुलीस में रिपोर्ट करता हूँ। एक श्रादमी ने कहा—हाँ-हाँ, करूर जाश्रो श्रीर हम सभी को फाँसी चढ़वा दो!

सहसा एक युवती खद्र की साड़ी पहने, एक थैला लिये आ निकलें यहाँ यह हुड़दंगा देखकर बोली—क्या मुआमला है ! तुम लोग क्यों एक भले आदमी को दिक्क कर रहे हो !

श्रमरकान्त की जान में जान श्राई। उसके पास जाकर फ़रियाद करने

्लागे—ये लोग मेरे कपड़े छीनकर भाग गये हैं श्रोर उन्हें ग्रायब कर दिया/ में इसे डाका कहता हूँ। यह चोरी है। इसे मैं न सत्याग्रह कहता हूँ, न देश-प्रेम।

युवती ने दिलासा दिया—धन ड़ाइए नहीं । श्रापके कपड़े मिल जायँगे । होंगे तो इन्हीं लोगों के पास । कैसे कपड़े थे !

एक स्वयंसेवक बोला—वहनजी, इन्होंने हाशिम की दूकान से कपड़े लिये हैं।

युवती—किसी के दूकान से लिये हों, तुम्हें उनके हाथ से कपड़ा छीनने का कोई अधिकार नहीं है। आपके कपड़े वापस ला दो। किसके पास हैं!

एक च्या में श्रमरकान्त की खाड़ी जैसे हाथों-हाथ गई थी, वैसे ही हाथों-हाथ वापस श्रा गई। ज़रा देर में भीड़ भी ग्रायव हो गई। स्वयंसेवक भी चले गये। श्रमरकान्त ने युवती को धन्यवाद देते हुए कहा — श्राप इस समय न श्रा गई होतीं, तो इन लोगों ने घोती तो ग्रायव कर ही दी थी, शायद मेरी ख़बर भी लेते।

युवती ने सरत भत्संना के भाव से कहा — जन-सम्मित का लिहाज़ सभी को करना पड़ता है; मगर आपने इस दूकान से कपड़े लिये ही क्यों? जब आप देख रहे हैं कि वहाँ हमारे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, फिर भी आपने न माना। जो लोग समभक्तर भी नहीं समभते उन्हें कैसे कोई समभाये।

श्रमरकान्त इस समय लिजत हो गये श्रीर श्राने मित्रों में बैठकर वे जो स्वेच्छा के राग श्रलाप रहे थे, वह भूल गये। बोले — मैंने श्रपने लिए नहीं ख़रीदे हैं, एक महिला की फ़रमाइश थी, इसलिए मज़बूर था।

'उन महिला को श्रापने समकाया नहीं !'

'श्राप समकाती, तो शायद समक जाती, मेरे समकाने से तो न समक्षी।'

'कभी श्रवसर मिला, तो ज़रूर समआने की चेष्टा करूँगी। पुरुषों की नकेल महिलाश्रों के हाथ में है! श्राप किस मुइटले में रहते हैं ?'

'खग्रादतगंज में।'

े 'शुभ नाम !' 'श्रमरकान्त ।'

युवती ने तुरन्त ज़रा-सा घूँघट खींच लिया श्रीर सिर भुकाकर संकोच श्रीर स्नेह से सने स्वर में बोली—श्रापकी पत्नी तो श्रापके घर में नहीं है, उसने फ़रमाइश कैसे की !

अमरकान्त ने चिकत होकर पूछा-- आप किस मुहल्ले में रहती हैं ? 'विस्थारीमण्डी।'

'श्रापका नाम मुखदादेवी तो नहीं है !'

'हो सकता है, इस नाम की कई स्त्रियाँ हैं।'

'श्रापके पिता का नाम ज्वालादत्तजी है !'

'उस नाम के भी कई आदमी हो सकते हैं।'

श्रमरकान्त ने जेब से दियासभाई निकाली श्रीर वहीं सुखदा के सामने उस साड़ी को जला दिया।

मुखदा ने कहा — आप कल आयेंगे ?

श्रमरकान्त ने श्रवसद्ध-कगठ से कहा—नहीं सुखदा, श्रव जब तक इसका प्रायश्चित्त न कर लूँगा, न श्राऊँगा।

सुखदा कुछ और कहने जा रही थी कि स्रमरकान्त तेज़ी से क़दमः बढ़ाकर दूसरी तरफ़ चले गये।

## [ ३ ]

श्राज होली है; मगर श्राज़ादों के मतवालों के लिए न होली है न वसन्त! हाशिम की दूकान पर श्राज भी पिकेटिंग हो रही है श्रीर तमाशाई श्राज भी जमा हैं। श्राज के स्वयंसेवकों में श्रमरकान्त भी खड़े पिवेटिंग कर रहे हैं। उनकी देह पर खहर का कुरता है श्रीर खहर की घोती। हाथ में तिरंगा भंडा लिये हैं।

एक स्वयंसेवक ने कहा-पानीदारों को यो बात लगती है। कल तुम क्या थे, आज क्या हो। सुखदा देवी न आ जातीं, तो बड़ी मुश्किल होती।

श्रमर ने कहा—मैं उसके लिए तुम लोगों को घन्यवाद देता हूँ । नहीं मैं श्राज यहाँ न होता। 'श्राज तुम्हें न श्राना चाहिए था। सुखदा बहन तो कहती थीं, मैं श्राज उन्हें न जाने दूँगी।'

'कल के अपमान के बाद अब मैं उन्हें मुँह दिखाने योग्य नहीं हूँ। जब बह रमणी होकर इतना कर सकती हैं, तो हम तो हर तरह के कष्ट उठाने के लिए बने ही हैं। ख़ासकर जब बाल-बचों का भार सिर पर नहीं है।'

उसी वक पुलीस की लॉरी आई; एक सब-इंस्पेक्टर उतरा और स्वयं-सेवकों के पास आकर बोला—में तुम लोगों को गिरफ्तार करता हूँ।

'वन्दे मातरम्' की ध्वनि हुई। तमाशाह्यों में कुछ हलचल हुई। लोग दो-दो क़दम श्रीर श्रागे बढ़ श्राये। स्वयंसेवकों ने दर्शकों को प्रणाम किया श्रीर मुस्कराते हुए लॉरो में जा बैठे। श्रमरकान्त सबसे श्रागे थे। लॉरी चलना ही चाहती थी कि मुखदा किसी तरफ़ से दौड़ी हुई श्रा गई। उसके हाथ में एक पुष्पमाला थी। लॉरी का हार खुला था उसने ऊपर चढ़कर वह माला श्रमरकान्त के गले में डाल दी। श्रांखों से स्तेह श्रीर गव की दो वूँदें टपक पड़ीं। लॉरी चली गई। यही होली थी, यही होली का श्रानन्द मिलन था।

उसी वक्त सुखदा दूकान पर खड़ी होकर बोली—विलायती कपड़े खरीदना श्रोर पहनना देश-द्रोह है!

# अनुभव

प्रियतम को एक वर्ष की सज़ा हो गई। और अपराध केवल इतना था, कि तीन दिन पहले जेठ की तपती दोपहरी में उन्होंने राष्ट्र के कई सेवकों का शर्वत-पान से सत्कार किया था। मैं उस वक्त श्रदालत में खड़ी थी। कमरे के बाहर सारे नगर की राजनैतिक चेतना किसी बन्दी पशु की भौति खड़ी चीत्कार कर रही थी। मेरे प्राण्यन इथकड़ियों से जकड़े हुए लाये गये। चारों श्रीर सन्नाटा छा गया। मेरे भीतर हाहाकार मचा हुश्रा था, मानों प्राख पिघला जा रहा हो। आवेश की लहरें- शी उठ-उठकर समस्त शरीर को रोमांचित किये देती थीं। स्रोह! इतना गर्व मुक्ते कभीन हस्राथा। वह श्रदालत, कुरधी पर बैठा दुश्रा श्रॅंभेज़ श्रफ्टर, लाल ज़रीदार पगड़ियाँ बाँधे हुए पुलीस के कर्मचारी, सब मेरी आँखों में तुन्छ जान पड़ते थे। बार-बार जी में त्राता था, दौड़कर जीवनधन के चरगों से लिपट जाऊँ श्रौर उसी दशा में प्राण त्याग दूँ। कितनी शान्त, अविचलित, तेज श्रीर स्वाभिमान से प्रदीत मूर्ति थी। ग्लानि, विषाद या शोक की छाया भी न थी। नहीं, उन ऋोठों पर एक स्फूर्ति से भरी हुई मनोहारिग्णी, श्रोजस्वी मुस्कान थी। इस श्रपराध के लिए एक वर्ष का कठिन करावास ! वाह रे न्याय ! तेरी बलिहारी है। मैं ऐसे हज़ार श्रपराध करने को तैयार थी। प्राग्णनाथ ने चलते समय एक बार मेरी श्रोर देखा, कुछ पुसकराये, फिर उनकी मुद्रा कठोर हो गई। श्रदालत से लौटकर मैंने पाँच रुपये की मिठाई मँगवाई श्रीर स्वयंसेवकों को बुलाकर खिलाया। श्रीर सन्ध्या समय मैं पहली बार कांग्रेस के जलसे में शरीक हुई-श्रारीक ही नहीं हुई, मञ्च पर जाकर बोली श्रीर सत्याग्रह की प्रतिज्ञा ले ली। मेरी आत्मा में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, नहीं कह सकती। सर्वस्व ल्रट जाने के बाद फिर किसकी शंका और किसका डर। विधाता का कठोर से कठोर त्राघात भी अब मेरा क्या अहित कर सकता था!

( ₹ .)

दूसरे दिन मैंने दो तार दिये। एक पिताजी को, दूसरा समुरजी को।

समुर जी पेंशन पाते थे। पिताजी जंगल के महक में में श्रच्छे पद पर थे; परं सारा दिन गुज़र गया, तार का जवाब नदारद ! दूसरे दिन भी कोई जवाब नहीं। तीसरे दिन दोनों महाशयों के पत्र श्राये। दोनों जामे से बाहर थे। समुर जी ने लिखा—श्राशा थी, तुम लोग बुढ़ां में मेरा पालन करोंगे। तुमने उस श्राशा पर पानी फेर दिया। क्या श्रव चाहती हो, मैं भित्ता माँगूँ ! मैं सरकार से पेंशन पाता हूँ। तुम्हें श्राश्रय देकर में श्रवनी पेंशन से हाथ नहीं घो सकता। पिताजी के शब्द हतने कठोर न थे; पर भाव लगभग ऐसा ही था। हसी साल उन्हें अंड मिलनेवाला था। वह मुक्ते बुलायेंगे, तो संभव है, प्रंड से वंचित होना पड़े। हाँ, वह मेरी सहायता मी खिक रूप से करने को तैयार थे। मैंने दोनों पत्र फाड़कर फेंक दिये और फिर उन्हें कोई पत्र न लिखा। हा स्वार्थ! तेरी माया कितनी प्रवृत्त हैं। श्रपना ही पिता, केवल स्वार्थ में बाघा पड़ने के भय से, लड़की की तरफ से इतना निर्दय हो जाय! श्रपना ही समुर श्रमी तेरी उम्र ही क्या है ! श्रमी तो सारी दुनिया देखने को पड़ी है।

समर-यात्रा

श्रव तक में श्रपने विषय में निश्चिन्त थी; लेकिन श्रव यह नई चिन्ता सवार हुई। इस निर्जन घर में, निराघार, निराधय कैसे रहूँगी; मगर जाऊँगी कहाँ! श्रगर मर्द होती, तो कांग्रेस के श्राश्रम में चली जाती या कोई मज्री कर लेती। मेरे पैरों में तो नारीत्व की बेड़ियाँ पड़ी हुई थीं। श्रपनी रच्चा की इतनी चिन्ता न थी, जितनी श्रपने नारीत्व की रच्चा की। श्रपनी जान की फिक न थी; पर नारीत्व की श्रोर किसी की श्रांख भी न उठनी चाहिए।

किसी की आहट पाकर मैंने नीचे देखा। दो आदमी खड़े थे। जी में • आया, पूळूँ तुम कीन हो ! यहाँ क्यों खड़े हो ! मगर फिर ख़याल आया, मुक्ते यह पूळुने का क्या हक़ ! आम रास्ता है। जिसका जी चाहे खड़ा हो।

पर मुफे खटका हो गया। उस शंका को किसी तरह दिल से न निकाल सकती थी। वह एक चिंगारी की भाँति हृदय के एक चेत्र में समा गई थी।

गर्मी से देह फुँकी जाती थी; पर मैंने कमरे का द्वार भीतर से बन्द कर लिया। घर में एक बड़ा-छा चाक् था। उसे निकालकर छिरहाने रख लिया। वह शंका समने बैठी घूरती हुई मालूम होती थी। किसी ने पुकारा। मेरे रोयें खड़े हो गये। मैंने द्वार से कान लगाया। कोई मेरी कुएडी खटखटा रहा था। कलेजा घक-घक करने लगा। वही दोनों बदमाश होंगे। क्यों कुएडी खड़खड़ा रहे हैं ! मुक्त क्या काम है ! मुक्ते मुँ फलाहट आ गई। मैंने द्वार खोला और छुज्जे पर खड़ी होकर कोर से बोली—कीन कुएडी खड़खड़ा रहा है !

श्रावाज़ सुनकर मेरी शंका शांत हो गई। कितना डारस हो गया। यह बाबू ज्ञानचन्द थे। मेरे पित के मित्रों में इनसे ज़्यादा सज्जन दूसरा नहीं है। मैंने नीचे जाकर द्वार खोलं दिया। देखा तो एक स्त्री भी थी। यह मिसेज़ ज्ञानचन्द थीं। वह मुफसे बड़ी थीं। पहले-पहल मेरे घर श्राई थीं। मैंने उनके चरण-स्पर्श किये। हमारे यहाँ मित्रता मदों ही तक रहती है। श्रीरतों तक नहीं जाने पाती।

दोनों जने ऊपर श्राये। जान बाबू एक स्कूल में मास्टर हैं। बड़े ही उदार, विद्वान, निष्कपट; पर श्राज मुक्ते मालूम हुश्रा कि उनकी प्यप्रदर्शिका उनकी छी । वेहरे पर ऐसा रोव था, मानो कोई रानी हों। सिर से पाँव तक गहनों से लदी हुई। मुख मुन्दर न होने पर भी श्राकर्षक था। शायद में उन्हें कहीं श्रोर देखतो, ता मुँह फेर खेती। गर्व की सजीव प्रतिमा थीं; पर बाहर जितनी कठोर, भोतर उतनी ही दयाछ थीं।

'घर कोई पत्र लिखा !'--यह प्रश्न उन्होंने कुछ हिचकते हुए किया।

मैंने कहा-हाँ, लिखा था।

'कोई लेने आ रहा है!'

'जी नहीं। न पिताजी ऋपने पास रखना चाहते हैं, न ससुरजी।' 'तो फिर !'

'फिर क्या, श्रभी तो यहीं पड़ी हूँ।'

'तो मेरे घर क्यों नहीं चलतीं ! श्रकेले तो इस घर में मैं न रहने दूँगी। खिफिया के दो श्रादमी इस वक्त भी डटे हुए हैं।'

'में पहले ही समक्त गई थी, दोनो खुफिया के आदमी होंगे।'-

जान बाबू ने पत्नी की श्रोर देखकर, मानो उनकी श्राज्ञा से कहा — ती मैं जाकर ताँगा लाऊँ !

देवीजी ने इस तरह देखा, मानो कह रही हों, क्या श्रमी तुम यहीं खड़े हो ?

मास्टर साइब चुपके से द्वार की ऋोर चले।

'ठहरों' देवीजी बोलीं—'कै तांगे लास्रोगे !'

'कै !'--मास्टर साहब घबड़ा गये ।

'हाँ कै! एक ताँगे पर तो तीन सवारियाँ ही बैठेंगी। सन्दूक-बिछावन, बरतन-भाँड़े क्या मेरे सिर पर जायेंगे।'

'तो दो लेता आऊँगा।' मास्टर साहब डरते-डरते बोले।

'एक ताँगे में कितना सामान भर दोगे ?'

'तो तीन लेता आऊँ ?'

'श्ररे तो जाश्रो भी। जरा-धी बात के लिए घएटा भर लगा दिया।'

मैं कुछ कहने न पाई थी कि ज्ञान बाबू चल दिये। मैंने सकुचाते हुए कहा—बहन, तुम्हें मेरे जाने से कष्ट होगा श्रीर...

देवीजी ने तीक्ण स्वर में कहा—हाँ, होगा तो अवश्य । तुम दोनों जून में पावभर श्राटा खात्रोगी, कमरे के एक कोने में अड्डा जमा लोगी, सिर में दो-तीन श्राने का तेल डालोगी । यह क्या थोड़ा कष्ट है !

मैंने फेंपते हुए कहा-श्राप तो मुक्ते बना रही हैं।

देवीजी ने सहृदय भाव से मेरा कन्धा पकड़कर कहा-—जब तुम्हारे बाबूजी लौट ग्रायें, तो मुक्ते भी श्रपने घर मेहमान रख लेना। मेरा घाटा पूरा हो जायगा। श्रव तो राज़ी हुईं। चलो, श्रसवाव बाँधो। खाट-बाट कल मैंगवा लेंगे।

#### ( 3 )

मैंने ऐसी सहृदय, उदार, मीटी बातें करनेवाली स्त्री नहीं देखी। मैं उनकी छोटी बहन होती, तो भी शायद इससे श्रव्छी तरह न रखतीं। चिनता या कोध को तो जैसे उन्होंने जीत लिया हो। सदैव उनके मुख पर मधुर विनोद खेला करता था। कोई लड़का-बाला न था; पर मैंने उन्हें कभी दुः खी नहीं देखा। ऊपर के काम के लिए एक लों डा रख लिया था। भीतर का सारा काम खुद करतीं। इतना कम खाकर श्रोर इतनी मेइनत करके वह कैसे इतनी हुए-पुष्ट थीं, मैं नहीं कह सकती। विश्राम तो जैसे उनके भाग्य ही में नहीं लिखा था। जेठ की दुपहरी में भी न लेटती थीं। हाँ, मुक्ते कुछ न करने देतीं, उस पर जब देखो, कुछ खिलाने को सिर पर सवार। मुक्ते यहाँ बस यही एक तकलीफ थी।

मगर श्राठ ही दिन गुजरे थे, कि एक दिन मैंने उन्हीं दोनों खुफियों को नीचे बैठे देखा। मेरा माथा ठनका। यह श्रामागे यहाँ भी मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने तुरन्त बहनजी से कहा—वह दोनों बदमाश यहाँ भी मँडरा रहे हैं।

उन्होंने हिकारत से कहा—कुत्ते हैं। फिरने दो।
मैं चिन्तित होकर बोली—कोई स्वाँग न खड़ा करें।
उसी वेपरवाही से बोलीं—भूँकने के सिवा श्रोर क्या कर सकते हैं ?
मैंने कहा—काट भी तो सकते हैं ?

हँ सकर बोलीं - इसके डर से कोई भाग तो नहीं जाता !

मगर मेरी दाल में मक्खो पड़ गई। बार-बार छुड़े पर जाकर उन्हें टहतते देख आती। यह सब क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? आखिर मैं नौकर-शाही का क्या विगाड़ सकती हूँ। मेरी सामर्थ्य ही क्या है। क्या यह सब इस तरह मुक्ते यहाँ से भगाने पर तुले हैं? इससे उन्हें क्या मिलेगा! यही तो कि मैं मारी-मारी फिल्ट ! कितनी नीची तबीयत है!

एक इफ़्ता श्रीर गुज़र गया। खुफ़ियों ने पिंड न छोड़ा। मेरे प्राया स्वते जाते थे। ऐसी दशा में यहाँ रहना मुक्ते अनुचित मालूम होता था; पर देवी-जी से कुछ कह न सकती थो।

एक दिन शाम को ज्ञान बाबू आये, तो घवड़ाये हुए थे। मैं बरामदे में थी। परवत्त छील रही थी। ज्ञान बाबू ने कमरे में जाकर देवीजी को इशारे से बुलाया।

देवीजी ने वैठे-बैठे कहा—पहले कपड़े-वपड़े तो उतारो, मुँह-हाथ घोत्रो, कुछ खात्रो, फिर जो कुछ कहना हो, कह लेना।

ज्ञान बाब् को धेर कहा ! पेट में बात की गन्ध तक न पचती थी। आग्रह से बुलाया— तुमसे तो उठा नहीं जाता। मेरी जान आग्राफ़त में है।

देवीजी ने बैठे-बैठे कहा - तो कहते क्यों नहीं, क्या कहना है !

'यहाँ आश्रो।'

'क्या यहाँ कोई स्त्रीर बैठा हुआ है ?'

मैं वहाँ से चली। बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं ज़ोर करने घर भी न खुड़ा सकी। ज्ञान बाबू मेरे सामने न कहना चाहते थे; पर इतना सब भी न था, कि ज़रा देर रक जाते। बोले, प्रिन्सिपल से मेरी लड़ाई हो गई।

देवीजी ने बनावटी गम्भीरता से कहा—सच ! तुमने उसे खूब पीटा न है 'तुम्हें दिल्लगी सुभती है । यहाँ नौकरी जा रही है ।'

'जब यह डर था, तो लड़े क्यों ?'

'मैं थोड़े ही लड़ा । उसी ने मुक्ते बुलाकर डाँटा ।'

'बेक़सूर!'

'श्रब तुमसे क्या कहूँ!'

'फिर वही दीं। मैं कह चुकी, यह मेरी बहन है। मैं इससे कोई पदी नहीं रखना चाहती।'

'श्रौर जो इन्हीं के बारे में कोई बात हो, तो ?'

देवीजी ने जैसे पहेली बूभकर कहा— श्रव्छा, समभ गईं। कुछ ख़िपयों का भगड़ा होगा। पुलीस ने तुम्हारे प्रिन्सिपल से शिकायत की होगी।

ज्ञान बाबू ने इतनी आसानी से अपपनी पहेली का बूभा जाना स्वीकार न किया।

बोले-पुलीस ने प्रिन्सिपल से नहीं; दाकिम जिला से कहा। उसने प्रिन्सिपल को बुलाकर मुभसे जवाब तलब करने का हुक्म दिया।

देवी ने श्राभास से कहा—समभ गई। प्रिन्सिपल ने तुमसे कहा होगा, कि उस स्त्री को घर से निकाल दो।

'हाँ, यही समभ लो ।'

'तो दुमने क्या जवाव दिया !?

'श्रभी कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ खड़े-खड़े क्या कहता!'

देवीजी ने उन्हें आड़े हाथों लिया — जिस प्रश्न का एक ही जवाब हो, उसमें सोच-विचार कैसा !

ज्ञान बाबू सिटपिटाकर बोले-लेकिन कुछ सोचना तो ज़रूरी या !

देवीजी की त्योरियाँ बदल गई, श्राज मैंने पहली बार उनका यह रूप देखा। बोलीं — तुम उस प्रिन्धिपल से जाकर कह दो, मैं उसे किसी तरह नहीं छोड़ सकता श्रीर न माने, तो इस्तीफ़ा दे दो। श्रभी जाश्रो। लौटकर हाथ-मुँह धोना।

मैंने रोकर कहा-बहन, मेरे लिए...

देवी ने डाँट बताई—तू चुप रह, नहीं कान पकड़ लूँगी। तू क्यों बीच में कुरती है। रहेंगे, तो साथ रहेंगे। मरेंगे, तो साथ मरेंगे। इस मदु वे को मैं क्या कहूँ! आधी उम्र बीत गई और अभी बात करना न आया। (पित से) खड़े सोच क्या रहे हो ! तुम्हें डर लगता हो, तो मैं जाकर कह आऊँ।

चान वाबू ने लिखियाकर कहा—तो कल कह दूँगा, इस वक कहाँ होगा, कीन जाने।

रात भर मुक्ते नींद नहीं आई। बाप और समुर जिसका मुँह नहीं देखना चाहते, उसका यह आदर! राह की भिखारिन का यह सम्मान! देवी, त् सचमुच देवी है।

दूसरे दिन ज्ञान बाबू चले, तो देशी ने फिर कहा — फैसला करके घर स्थाना। यह नहों कि फिर सोचकर जवाब देने की जरूरत पड़े।

ज्ञान बाबू के चले जाने के बाद मैंने कहा—तुम मेरे साथ बड़ा श्रन्याय कर रही हो बहनजी! मैं यह कभी नहीं देख सकती, कि मेरे कारण तुम्हें यह विपत्ति भेलनी पड़े।

देवी ने हास्य-भाव से कहा—कह चुकी या कुछ श्रौर कहना है।
'कह चुकी; मगर श्रमी बहुत कुछ कहूँगी।'

'श्रच्छा, बता तेरे प्रियतम क्यों जेल गये ! इसी लिए तो कि स्वयंसेवकों का सत्कार किया था । स्वयंसेवक कीन हैं ! यह हमारी सेना के वीर हैं, जो हमारी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं । स्वयंसेवकों के भी तो बाल-बच्चे होंगे, मा-बाप होंगे, वे भी तो कोई कार-बार करते होंगे ; पर देश की लड़ाई लड़ने

के लिए उन्होंने सब कुछ लगा दिया है। ऐसे नीरों का सत्कार करने के लिए, जो श्रादमी जेल में डाल दिया जाय, उसकी स्त्री के दर्शनों से भी श्रात्मा पिनत्र होती है। मैं तुभा पर एहसान नहीं कर रही हूँ, तूमुभा पर एहसान कर रही है।

में इस दया-सागर में डुबिकयां खाने लगी। बोलती क्या। शाम को जब ज्ञान बाबू लौटे, तो उनके मुख पर विजय का श्रानंद था। देशों ने पूळा—हार कि जीत ?

ज्ञान बाबू ने श्रकड़कर कहा—जीत! मैंने इस्तीफा दे दिया, तो चकर में श्रा गया। उसी वक्त हाकिम जिला के पास गया। वहाँ न जाने मोटर पर बैटकर दोनों में क्या बातें हुई। लौटकर मुभते बोला—श्राप पोलिटिकट जलसों में तो नहीं जाते !

मैंने कहा—कभी भूलकर भी नहीं।

'कांग्रेस के मेमबर तो नहीं हैं ११

मैंने कहा-मेम्बर क्या, मेम्बर का दोस्त भी नहीं।

'कांग्रेस-फंड में चन्दा तो नहीं देते !'

मैंने कहा-कानी कौड़ी भी कभी नहीं देता।

'तो हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। मैं आपका इस्तीका वापस करता हैं।

देवीजी ने मुक्ते गले लगा लिया।

### समर-यात्रा

श्राज खबेरे ही से गाँव में हलचल मची हुई थी। कची कोपड़ियाँ हैं सती हुई जान पड़ती थीं। श्राज सत्याप्रहियों का जत्या गाँव में श्रायेगा। कोदई चौधरी के द्वार पर चँदवा तना हुआ है। श्राटा, घी, तरकारी, दूध, दही जमा किया जा रहा है। सबके चेहरों पर उमंग है, हौसला है, श्रानन्द है। वही विन्दा श्रहीर, जो दौरे के हाकिमों के पड़ाव पर पाव-पाव भर दूध के लिए मुँह छिपाता फिरता था, श्राज दूध और दही के दो मटके श्रहिराने से बटोरकर रख गया है। कुम्हार जो घर छोड़कर भाग जाया करता था, मिट्टी के बर्तनों का श्रटम लगा गया है। गाँव के नाई-कहार सब श्राप ही श्राप दौड़े चले श्रा रहे हैं। श्राप कोई प्राणी दुखी है, तो नोहरी छुढ़िया है; वह श्रपनी कोपड़ी के द्वार पर बैठी हुई श्रपनी पचहत्तर साल की बूढ़ी, सिकुड़ी हुई श्रांखों से यह समारोह देख रही है श्रीर पछता रही है। उसके पास स्था है, जिसे लेकर कोदई के द्वार पर जाय श्रीर कहे—मैं यह लाई हूँ, वह तो दानों को मुहताज है।

मगर नोहरी ने श्रच्छे दिन भी देखे हैं। एक दिन उसके पास धन, जन सब कुछ था। गाँव पर उसी का राज था। कोदई को उसने हमेशा नीचे दबाये रखा। वह स्त्री होकर भी पुरुष थी। उसका पित घर में सोता था, वह खेत में सोने जाती थी। मामले-पुरुद में को पैरवो खुद ही करती थी। लेना-देना सब उसी के हाथों में था; लेकिन वह सब कुछ विघाता ने हर लिया; न घन रहा. न जन रहे—श्रव उनके नामों को रोने के लिए वही बाकी थी। श्रांखों से स्फता न था, कानों से सुनाई न देता था, जगह से हिलना मुश्किल था। किसी तरह ज़िन्दगी के दिन पूरे कर रही थी श्रोर उघर कोदई के भाग उदय हो गये थे। श्रव चारों श्रोर कोदई की पूछ थी—पहुँच थी। श्राज यह जलसा भी कोदई के द्वार पर हो रहा है। नोहरी को श्रव कीन पूछेगा। यह सोचकर उसका मनस्वी हृदय मानो किसी पत्थर

१२४ ] समर-यात्रा

से कुचल उठा। हाय! श्रार भगवान ने उसे इतना श्रपंग न कर दिया होता, तो श्राज भोपड़े को लीपती, द्वार पर बाजे बजवाती, कड़ाव चढ़ा देती, पृड़ियाँ बनवाती श्रीर जब वह लोग खा चुकते, तो श्रॅंजुली भर रुपये उनकी भेंट कर देती।

उसे वह दिन याद श्राया, जब वह श्रापने बुढ़े पित को लेकर यहाँ से बीस कोस महात्माजी के दर्शन करने गई थी। वह उत्साह, वह सान्त्रिक प्रोम, वह श्रद्धा, श्राज उसके हृदय में श्राकाश के मटियाले मेघों की भाँति उमड़ने लगी।

कोदई ने आकर पोपले मुँह से कहा—भाभी, आज महात्माजी का जत्था आ रहा है, तुम्हें भी कुछ देना है !

नोहरी ने चौघरी को कटार भरी हुई श्रांखों से देखा। निर्द्यी! मुक्ते जलाने श्राया है। मुक्ते नीचा दिखाना चाहता है। ज़ैसे श्राकाश पर चढ़कर बोली—मुक्ते जो कुछ देना है, वह उन्हीं लोगों को दूँगी। तुम्हें क्यों दिखाऊँ!

कोदई ने मुसकिराकर कहा—हम किसी से कहेंगे नहीं, सच कहते हैं भाभी, निकालो वह पुरानी हाँड़ी ! श्रव किस दिन के लिए रखे हुए हो। किसी ने कुछ नहीं दिया। गाँव की लाज कैसे रहेगी !

नोहरी ने कठोर दीनता के भाव से कहा—जले पर नमक न छिड़को, देवरजी ! भगवान ने दिया होता, तो तुम्हें कहना न पड़ता । इसी द्वार पर एक दिन साधु-सन्त, जोगी-जती, हाकिम-स्वा सभी आते थे; मगर सब दिन बराबर नहीं जाते !

कोदई लिजित हो गया। उसके मुख की भुरिया मानो रेंगने लगी। बोला— तुम तो हँ नी में बिगड़ जाती हो मामी! मैंने तो इसलिए कहा था कि पीछे से तुम यह न कहने लगो— मुफ्त तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं।

यह कहता हुआ वह चला गया। नोहरी वहीं बैठी उसकी ओर ताकती रही। उसका वह व्यंग्य सर्प की भौति उसके सामने बैठा हुआ मालूम होता था।

( 2 )

नोहरी श्रभी बैठी हुई थी कि शार मचा—जत्या श्रा गया ! पिन्द्रम में गर्द उड़ती हुई नज़र श्रा रही थी, मानों पृथ्वी उन यात्रियों के स्वागत में श्रपने रज-रक्तों की वर्षा कर रही हो । गाँव के सब स्त्री-पुरुष सब काम छोड़-छोड़कर उनका श्रमिवादन करने चले । एक च्या में तिरंगी पताका हवा में फहराती दिखाई दी, मानो स्वराज्य ऊँचे श्रासन पर बैठा हुश्रा सबको श्राशी-वर्षि दे रहा हो ।

स्त्रियां मंगल-गान करने लगीं। ज़रा देर में यात्रियों का दल साफ़ नज़र ख़ाने लगा। दो-दो आदिमियों की क़तारे थीं। हरएक की देह पर खहर का कुत्ती था, सिर पर गाँधी टोपी, बगल में येला लटकता हुआ, दोनों हाथ खाली, मानो स्वराज्य का आलिंगन करने को तैयार हों। फिर उनका कएठ-स्वर सुनाई देने लगा। उनके मरदाने गलों से एक क़ौमी तराना निकल रहा था। गर्म, गहरा, दिलों में स्फ्रित डालनेवाला—

'एक दिन वह था कि हम सारे जहाँ में फ़र्द थे, एक दिन यह है कि हम-सा वेहया कोई नहीं। एक दिन वह था कि अपनी शान पर देते थे जान, एक दिन यह है कि हम-सा वेहया कोई नहीं।'

गाँववालों ने कई क़दम आगे बढ़कर यात्रियों का स्वागत किया। बेचारों के सिरों पर धूल जमी हुई थी, आठ सूखे हुए, चेहरे सँवलाये; पर आँखों में जैसे आजादी की ज्योति चमक रही थी।

स्त्रियां गा रही थीं, बालक उछल रहे ये श्रीर पुरुष श्रापने खँगोछों से यात्रियों को हवा कर रहे थे, इस समारोह में नोहरी की छोर किसी का ध्यान न गया, जो श्रापनी लठिया पकड़े सबके पीछे सजीव श्राशीवांद बनी खड़ी थी। उसकी श्रांखें डबडवाई हुई थीं, मुख से गौरव की ऐसी फलक श्रा रही थीं, मानो वह कोई रानी है, मानो यह सारा गाँव उसका है, ये सभी युवक उसके बालक हैं। श्रापने मन में उसने ऐसी शक्ति, ऐसे विकास, ऐसे उत्थान का श्राप्त कभी न किया था।

सहसा उसने लाठी फेंक दी श्रीर भीड़ को चीरती हुई यात्रियों के सामने

श्रा खड़ी हुई, जैसे लाठी के साथ ही उसने बुढ़। पे श्रीर दु:ख के बोफ को फेंक दिया हो। वह एक पल श्रनुरक श्रांखों से श्राज़ादी के सैनिकों की श्रोर ताकतो रही, मानो उनकी शक्ति को श्रापने श्रन्दर भर रही हो, तब वह नाचने लगी, इस तरह नाचने लगी, जैसे कोई सुन्दरी नवयौवना प्रेम श्रीर उस्लास के मद से विह्नल होकर नाचे। लोग दो-दो, चार-चार क़दम पीछे हट गये, छोटा-सा श्रांगन बन गया श्रीर उस श्रांगन में वह बुढ़िया श्रपना श्रतीत नृत्य-कीशल दिखाने लगी। इस श्रलौकिक श्रानन्द के रेले में वह श्रपना सारा दु:ख श्रीर सन्ताप भूल गई। उसके जीर्ण श्रंगों में जहाँ सदा वायु का प्रकोप रहता था, वहाँ न जाने हतनी चपलता, इतनी लचक, इतनी फ़रती कहाँ से श्रा गई थी! पहले दुछ देर तो लोग मज़ाक से उसकी श्रोर ताकते रहे, जैसे बालक बन्दर का नाच देखते हैं, फिर श्रनुराग के इस पावन प्रवाह ने सभी को मतवाला कर दिया। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि सारी प्रकृति एक विराट व्यापक नृत्य की गोद में खेल रही है।

कोदई ने कहा-वस करो भाभी, बस करो।

नोहरी ने थिरकते हुए कहा—खड़े क्यों हो, आ्राश्चो न, जरा देखूँ, कैशा नाचते हो!

कोदई बोले-श्रब बुढ़। पे में क्या नाचूँ !

नोहरी ने जरा रककर कहा—क्या तुम श्राज भी बूढ़े हो ! मेरा बुढ़ापा तो जैसे भाग गया । इन वीरों को देखकर भी तुम्हारों छाती नहीं फूनती ? हमारा ही दुःख-दर्द हरने के लिए तो इन्होंने यह परन ठाना है । इन्हीं हाथों से हाकिमों की बेगार बजाई है, इन्हीं कानों से उनकी गालियाँ श्रीर घुड़िकयाँ सुनी हैं। श्रव तो उस जोर-जुलुम का नाश होगा—हम श्रीर तुम क्या श्रभी बूढ़े होने जोग थे ! हमें पेट की श्राग ने जलाया है । बोलो, ईमान से, यहाँ इतने श्रादमी हैं, किसी ने इधर छः महीने से पेट भर रोटी खाई है ! घी किसी को स्घने को मिला है ! कमी नींद भर सोये हो ! जिस खेत का लगान तीन इपये देते थे, श्रव उसी के नौ दस देते हो । क्या घरती सोना उगलेगी ! काम करते-करते छाती फट गई । हमीं हैं कि इतना सहकर भी जीते हैं । दूसरा होता, तो या तो मार डालता, या मर जाता । धन्य हैं

महात्मा श्रौर उनके चेले कि दीनों का दुःख समभते हैं, उनके उद्धार का जतम करते हैं। श्रौर तो सभी हमें पीसकर हमारा रक्त निकालना जानते हैं।

यात्रियों के चेहरे चमक उठे। हृदय खिल उठे। प्रोम में डूबी हुई ध्विकः निकली—ं

'एक दिन वह था कि पारस थी यहाँ की सरज़मीन' एक दिन यह है कि यों वे दस्तोपा कोई नहीं।' (३)

कोदई के द्वार पर मशालें जल रही थीं। कई गाँवों के आदमी जमा हो। गये थे। यात्रियों के भोजन कर लेने के बाद सभा शुरू हुई। दल के नायक ने खड़े होकर कहा—

भाइयो, श्रापने श्राज इम लोगों का जो श्रादर-सत्कार किया, उससे हमें यह आशा हो रही है कि हमारी बेडियाँ जल्द ही कट जायँगी। मैंने पूरव श्रीर पश्चिम के बहुत-से देशों को देखा है, श्रीर मैं तजरवे से कहता हूँ कि श्राप में जो सरलता, जो ईमानदारी, जो अम श्रीर धर्मबुद्धि है, वह संसार के श्रीर किसी देश में नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि श्राप मनुष्य नहीं, देवता हैं। श्रापको भोग-विलास से मतलब नहीं, नशा-पानी से मतलब नहीं, श्रपना काम करना, श्रीर श्रपनी दशा पर सन्तोष रखना, यह श्रापका श्रादर्श हैं: लेकिन श्रापका यही देवत्व. श्रापका यही सीघापन श्रापके हक में घातक हो रहा है। बुरा न मानिएगा, आप लोग इस संसार में रहने के योग्य नहीं। श्रापको तो स्वर्ग में कोई स्थान पाना चाहिए था। खेतों का लगान बरसाती नाले की तरह बढ़ता जाता है, आप चूँ नहीं करते । श्रमले श्रीर श्रहलकार श्रापको नोचते रहते हैं. श्राप ज़बान नहीं हिलाते। इसका यह नतीजा हो रहा है कि आपको लोग दोनों हाथों से लूट रहे हैं ; पर आपको ख़बर नहीं। श्रापके हाथों से सभी रोज़गार छिनते जाते हैं, श्रापका सर्वनाश हो रहा है : पर श्राप श्रांखें खोलकर नहीं देखते । पहले लाखों भाई सूत कातकर, कपड़े बुनकर गुजर करते थे। अब सब कपड़ा विदेश से आता है। पहले लाखों श्रादमी यहीं नमक बनाते थे। श्रव नमक बाहर से श्राता है। यहाँ नमक बनाना जुर्म है। श्रापके देश में इतना नमक है कि सारे संसार का दो सौ साल तक

उससे काम चल सकता है; पर आप सात करोड़ रुपये सिर्फ नमक के लिए देते हैं। आपके उसरों में, भीलों में नमक भरा पड़ा है, आप उसे छू नहीं सकते। शायद कुछ दिन में आपके क्ओं पर भी महस्ल लग जाय। क्या आप अब भी यह अन्याय सहते रहेंगे ?

एक श्रावाज़ श्राई - इम किस लायक हैं ?

नायक-यही तो आपका भ्रम है। आप ही की गर्दन पर इतना बहुा -राज्य थमा हुआ है। आप ही इन बड़ी-बड़ी फी जों, इन बड़े अफ़सरों के मालिक हैं : मगर फिर भी श्राप भुखों मरते हैं. श्रन्याय सहते हैं। इसलिए. कि आपको अपनी शक्ति का जान नहीं। यह समभ्त लीजिए कि संसार में जो श्रादमी श्रपनी रत्ना नहीं कर सकता, वह सदैन स्वार्थी श्रीर श्रन्यायी श्राद-मियों का शिकार बना रहेगा। आज संसार का सबसे बड़ा आदमी अपने प्रास्ती की बाजी खेल रहा है। हजारों जवान अपनी जानें हथेली पर लिये आपके दु:खों का श्रन्त करने के लिए तैयार हैं। जो लोग श्रापको श्रमहाय समभकर दोनो हाथों से आपको लूट रहे हैं, वह कब चाहेंगे कि उनका शिकार उनके मुँह से छीन जाय। वे आपके इन सिपाहियों के साथ जितनी सिख्तयाँ कर सकते हैं, कर रहे हैं: मगर हम लोग सब कुछ सहने को तैयार हैं। श्रव सोचिए कि श्राप हमारी कुछ मदद करेंगे ! मादों की तरह निकलकर अपने को अन्याय से बचायेंगे या कायरों की तरह बैठे हुए तक़दोर को कोसते रहेंगे! प्टेंसा अवसर फिर शायद कभी न आये। अगर इस वक्त चूके, तो फिर हमेशा हाथ मलते रहिएगा। हम न्याय श्रीर सत्य के लिए लड़ रहे हैं; इसलिए न्याय और सत्य ही के हिपयारों से हमें लड़ना है। हमें ऐसे वीरों की जरूरत है, जो हिंसा और कोध को दिल से निकाल डालें और ईश्वर पर अटल विश्वास रखकर धर्म के लिए सब कुछ फेल सकें। बोलिए, आप क्या मदद करते ई ?

कोई श्रागे नहीं बढ़ता। सन्नाटा छाया रहता है।

( 8 )

एकाएक शोर मचा — पुलीस ! पुलीस त्रा गई !!
पुलीस का दारोगा कांसटेवलों के एक दल के साथ त्राकर सामने खड़ा

हो गया । लोगों ने सहमी हुई श्रांखों और घड़कते हुए दिलों से उनकी श्रोर देखा श्रीर जैसे छिपने के लिए बिल खोजने लगे ।

दारोगाजी ने हुक्म दिया-मारकर भगा दो इन बदमाशों को !

कां तटेवलों ने श्रपने डएडे सँभाले; मगर इसके पहले कि वे किसी पर हाथ चलायें, सभी लोग हुर्र हो गये ! कोई इधर से भागा, कोई उधर से । भगदड़ मच गई। दस मिनट में वहाँ गाँव का एक श्रादमो भी न रहा। हाँ, नायक श्रपने स्थान पर श्रव भी खड़ा था श्रीर जत्था उसके पीछे बैठा हुश्रा था; केवल कोदई चौधरी नायक के समीप बैठे हुए स्थिर श्रांखों से भूमि की श्रोर ताक रहे थे।

दारोगा ने कोदई की आर कठोर आखों से देखकर कहा—क्यों रे कोदह्या, तूने इन बदमाशों को क्यों ठहराया यहाँ ?

कोदई ने लाल-जाल श्रांखों से दारोगा की श्रोर देखा और ज़हर की तरह गुस्से को पी गये। श्राज श्रागर उनके सिर एइस्थी का बखेड़ा न होता, लेना-देना न होता तो वह भी इसका मुँइ-तोड़ जवाब देते। जिस एइस्थी पर उन्होंने श्रपने जीवन के ५० साल होम कर दिये थे, वह इस समय एक विषैते हर्पकी भौती उनकी श्रात्मा में लिपटी हुई थी।

कोदई ने श्रभी कोई जवाब न दिया था कि नोहरी पीछे से श्राकर बोली—क्या लाल पगड़ी बाँधकर तुम्हारी जीम भी ऐंठ गई है ? कोदई क्या तुम्हारे गुलाम हैं कि कोदईया-कोदहया कर रहे हो। हमारा ही पैसा खाते हो श्रीर हमी को श्रांखें दिखाते हो ? तुम्हें लाज नहीं श्राती ?

नोहरी इस वक्त दोपहरी की धूप को तरह काँप रही थी। दारोगा एक च्या के लिए सन्नाटे में श्रागया। फिर कुछ सोचकर श्रीर श्रीरत के मुँह लगना श्रानी शान के खिलाफ समभकर कोदई से बोला—यह कौन शेतान की खाला है, कोदई ? खुदा का ख़ौफ न होता, तो इसकी ज़बान तालू से खींच लेता।

बुढ़िया लाठो टेककर दारोगा की स्रोर घूरती हुई बोली—क्यों खुदा की दुहाई देकर खुदा को बदनाम करते हो! तुम्हारे खुदा तो तुम्हारे अफलर हैं, जिनकी तुम जूतियाँ चाटते हो। तुम्हें तो चाहिए था कि हूव मरते चिल्लू भर

पानी में ! जानते हो, यह लोग जो यहाँ आये हैं, कौन हैं ? यह वह लोग हें, जो हम ग्रीबों के लिए अपनी जान तक होमने को तैयार हैं । तुम उन्हें बदमाश कहते हो । तुम, जो घूम के काये खाते हो, जुआ खेलाते हो, चोरियां करवाते हो, डाके डलवाते हो, भले आदिमियों को फँ धाकर मृद्धियां गर्म करते हो और अपने देवताओं की जूतियों पर नाक रगड़ते हो, तुम इन्हें बदमाश कहते हो !

नोहरी की तीच्ए बातें सुनकर बहुत से लोग जो इघर-उघर दबक गये थे, फिर जमा हो गये। दारोगा ने देखा, भीड़ बढ़ती जाती है, तो अपना हंटर लेकर उन पर पिल पड़े। लोग फिर तितर-बितर हो गये। एक हंटर नोहरी पर भी पड़ा। उसे ऐसा मालूम हुआ कि कोई चिंगारी सारी पीठ पर दौड़ गई। उसकी आंखों तले आँघेरा छा गया; पर अपनी बची हुई शकि को एकत्र करके ऊँचे स्वर में बोली—लड़को, क्यों भागते हो? क्या यहाँ नेवता खाने आये थे, या कोई नाच-तमाशा हो रहा था। तुम्हारे इसी लोंड़ीपन ने इन सबों को शेर बना रखा है। कब तक यह मार-धाड़, गाली-गुफ्ता सहते रहोंगे?

एक सिपाही ने बुढ़िया की गरदन पकड़कर जोर से घक्का दिया। बुढ़िया दो-तीन कदम पर श्रोंधे मुँह गिरा चाहती थी कि कोदई ने लपककर उसे सँमाल लिया श्रीर बोला—क्या एक दुखिया पर गुरुषा दिखाते हो यारो ! क्या गुलामी ने तुम्हें नामर्द भी बना दिया है ! श्रीरतों पर, बूढ़ों पर, निहत्थों पर बार करते हो, यह मरदों का काम नहीं है।

नोहरी ने ज़मीन पर पड़े पड़े कहा—मर्द होते, तो गुलाम ही क्यों होते ! भगवान्! श्रादमी इतना निर्देशी भी हो एकता है ! भला श्रॅगरंज इस तरह बेदरदी करे, तो एक बात है । उसका राज्य है । तुम तो उसके चाकर हो, तुम्हें राज तो न मिलेगा; मगर राँड़ माँड़ में ही खुश ! इन्हें कोई तलब देता जाय, दूसरों की गरदन भी काटने में इन्हें संकोच नहीं!

श्रव दारोगा ने नायक को डाँटना शुरू किया—तुम किसके हुक्म से इस गाँव में श्राये !

ं नायक ने शान्त भाव से कहा—खुदा के हुक्म से।

दारोगा - दुम रियाया के अमन में ख़जल डालते हो !

नायक—श्रगर उन्हें उनकी हालत बताना उनके श्रमन में ख़लल डालना है, तो वेशक हम उनके श्रमन में ख़लल डाल रहे हैं!

भागनेवालों के कदम एक बार फिर कक गये। कोदर्ड ने उनकी श्रोर निराश श्रांखों से देखकर काँपते हुए स्वर में कहा—भाइयो, इस वखत कई गांवों के श्रादमी यहाँ जमा हैं। दारोगा ने हमारी जैसी वेश्वावरूई की है, क्या उसे सहकर तुम श्राराम की नींदासो सकते हो १ इसकी फरियाद कोन सुनेगा १ हाकिम लोग क्या हमारी फरियाद सुनेगें १ कभी नहीं। श्राज श्रगर हम लोग मार डाले जायँ, तो भी कुछ न होगा। यह है हमारी इङ्कृत श्रोर श्रावरू ! शुड़ी है इस जिन्दगानी पर!

समूह स्थिर भाव से खड़ा हो गया, जैसे बहता हुन्ना पानी मेंड़ से इक जाय। भय का धुन्ना, जो लोगों के हुदय पर छा गया था, एकाएक हट गया। उनके चेहरे कठोर हो गये। दारोग्ना ने उनके तीवर देखे, तो तुरन्त घोड़े पर सवार हो गया न्नौर कोदई को गिरफ्तार करने का हुक्व दिया। दो सिपाहियों ने बढ़कर कोदई की बाँह पकड़ ली। कोदई ने कहा—घबड़ाते क्यों हो, मैं कहीं भागूँगा नहीं। चलो, कहाँ चलते हो !

ज्यों ही को दई दोनों सिपाहियों के साथ चला, उसके दोनों जवान वेटे कई आदिमियों के साथ सिपाहियों की आरे लपके कि को दई को उनके हाथों से छीन लें। सभी आदमी विकट आवेश में आकर पुलिसवालों के चारों और जमा हो गये।

दारोगा ने कहा — तुम लोग हट जाब्रो, वरना मैं कायर कर दूँगा। समूह ने इस धमकी का जवाब 'भारत माता की जय!' से दिया ब्रौर एक-एक दो-दो कदम श्रौर श्रागे खिसक श्राये।

दारोगा ने देखा, अब जान बचती नहीं नज़र आती। नम्रता से बोला— नायक साहब, यह लोग फ़साद पर श्रीमादा हैं। इसका नतीजा अच्छा न होगा।

नायक ने कहा--नहीं, जब तक इममें से एक आदमी भी यहाँ रहेगा, आपके ऊपर कोई हाय न उठा छकेगा। आपसे इमारी कोई दुश्मनी नहीं है।

हम श्रीर त्राप दोनों ही एक पैरों के तले दने हुए हैं। यह हम री बदनसी की है, कि हम-श्राप दो विरोधा दलों में खड़े हैं।

यह कहते हुए नायक ने गाँववालों को समफाया—भाइयो, मैं आपसे कह चुका हूँ, यह न्याय और धर्म की लड़ाई है ओर हमें न्याय और धर्म के हथियारों से ही लड़ना है। हमें अपने भाइयों से नहीं लड़ना है। हमें तो किसी से भी लड़ना नहीं है। दारोगा को जगह कोई अंगरेज होता, तो भी हम उसकी इतनी ही रचा करते। दारोगा ने कोदई चीघरी को गिरफ्तार किया है। मैं इसे चौघरी का सीभाग्य समफाता हूँ। घन्य हैं वे लोग जा आज़ादी की लड़ाई में सज़ा पार्ये। यह बिगड़ने या घवड़ाने की बात नहीं है। आप लोग हट जायँ और पुलिस को जाने दें।

दारोगा श्रीर सिपाही कोदई को लेकर चले। लागों ने जयध्विन की— भारत माता की जय!

कोदई ने जवाब दिया—राम-राम, भाइयो, राम-राम । डटे रहना मैदान में । घबड़ाने की कोई बात नहीं है । भगवान सबका माजिक है ।

दोनों लंड़के आँखों में आंसू भरे आये और कातर स्वर में बोले—हमें क्या कहे जाते हो दादा!

कोदई ने उन्हें बढ़ावा देते हुए कहा—भगवान् का भरोसा मत छोड़ना श्रीर वह करना, जो मरदों को करना चाहिए। भय सारी बुराइयों को जड़ है। इसे मन से निकाल डालो, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। सत्य की कभी हार नहीं होती।

त्राज पुलीस के सिपाहियों के बीच में कोदई को निर्भयता का जैसा श्रनुमव हो रहा था, वैसा पहले कभी न हुआ था। जेल श्रीर फाँसी उसके लिए श्राज भय की वस्तु नहीं, गीरव की वस्तु हो गई थी। स्त्य का प्रत्यच्च रूप श्राज उसने पहली बार देखा। मानो वह कवच की भाँति उसकी रच्चा कर रहा हो।

(4)

गाँववालों के लिए कोदई का पकड़ लिया जाना लज्जाजनक मालूम हो रहा था। उनकी आखों के सामने उनके चौधरी इस तरह पकड़ लिये गये श्रीर वे कुछ न कर सके । श्रव वे मुँह कैसे दिखायें ! इर एक मुख पर गईरी वेदना भलक रही थी । जैसे गाँव खुट गया हो ।

सहसा नोहरी ने चित्ताकर कहा-ग्रव सव जने खड़े क्या पछता रहे हो ! देख ली अपनी दुर्दशा. या अभी कुछ बाकी है ! आज तुमने देख लिया न कि इमारे ऊर कानून से नहीं, लाठी से राज हो रहा है श्रीर इस इतने बेशरम हैं कि इतनी दुर्दशा होने पर भी कुछ नहीं बोलते। इस इतने स्वाधीं, इतने कायर न होते. तो उनकी मजाल थी कि हमें कोड़ों से पीटते ? जब तक तम गुलाम बने रहोगे, उनकी सेवा-टहल करते रहोगे, तुम्हें भूसा-चोकर मिलता रहेगा: लेकिन जिस दिन तुमने कन्या टेढा किया, उसी दिन मार पड़ने लगेगी | कब तक इस तरह मार खाते रहोगे ! कब तक मुदों की तरह पड़े गिदों से अपने को नोचवाते रहोगे ! अब दिखा दो. कि तम भी जीते-जागते हो श्रीर तुम्हें भी श्रपनी इज्ज़त-श्रावरू का कुछ ख़याल है। जब इज्ज़त ही न रही, तो क्या करोगे खेती-गरी करके, धन कमाकर ! जीकर ही क्या करोगे ? क्या इसी लिए जी रहे हो, कि तम्हारे बाल-बच्चे इसी तरह लातें खाते जायँ, इसी तरह कुचले जायँ ! छोड़ो यह कायरता ! आखिर एक दिन खाट पर पड़े-पड़े मर जात्रोंगे, क्यों नहीं इस घरभ की लड़ाई में आकर वीरों की तरह मरते ! मैं तो बढ़ी श्रीरत हूँ : लेकिन श्रीर कुछ न कर सक्ती, तो जहाँ यह लोग छोयेंगे, वहाँ भाड़ तो लगा दूँगी, इन्हें पंखा तो भळूँगी !

कोदई का बड़ा लड़का मैक् बोला—हमारे जीते-जी तुम जात्रोगो काकी, इमारे जीवन को धिकार है! श्रभी तो इम तुम्हारे बालक जीते ही हैं! मैं चलता हूँ उघर। खेत-बारी गंगा देखेगा।

गंगा उसका छोटा भाई था। बोला—भैया, तुम यह श्रन्याय करते हो। मेरें रहते तुम नहीं जा सकते। तुम रहोगे, तो गिरहस्थी को संभालोगे। मुक्तसे तो कुछ्य,न होगा। मुक्ते जाने दो।

मैक् — इसे काकी पर छोड़ दो । इस तरह हमारी-तुम्हारी लड़ाई होगी । जिसे काकी का हुक्म हो, वह जाय।

नोहरी ने गर्व से मुसकिराकर कहा—जो मुक्ते चूस देगा, उसी को जिताऊँगी।

१३४ ] समर-यात्रा

मैकू—क्या तुम्हारी कचहरी में भी वही घूस चलेगा काकी १ इमने तो समभा था, यहाँ ईमान का फैसला होगा।

नोहरी—चलो, रहने दो। मरती दाई राज मिला है, तो कुछ, तो कमा लूँ।

गगा हँसता दुः आ बोला—मैं तुम्हें घूस दूँगा काकी। अबकी बाजार जाऊँगा, तो तुम्हारे लिए पूर्वी तमाखू का पत्ता लाऊँगा।

नोहरी-तो बस, तेरी ही जीत है। तू ही जाना।

मैकू-काकी, तुम न्याय नहीं कर रही हो।

नोहरी--श्रदालत का फैसला कभी दोनों फरीक ने पसन्द किया है कि तुम्हीं करोगे !

गंगा ने नोहरी के चरण छूये, फिर भाई से गले मिला श्रौर बोला—कल दादा को कहला भेजना कि मैं जाता हूँ।

एक त्रादमी ने कहा-मेरा भी नाम लिख लो भाई--हेवाराम। सबने ज्य-घोष किया। सेवाराम त्राकर नायक के पास खड़ा हो गया। दूसरी त्रावाज़ क्राई--मेरा नाम लिख लो-भजनसिंह।

सबने जय-घोष किया । भजनसिंह जाकर नायक के पास खड़ा हो गया । भजनसिंह दस-पाँच गाँवों में पहलवानी के लिए मशहूर था । वह अपनी चौड़ी छाती ताने, सिर उठाये नायक के पास खड़ा हुआ, तो जैसे मराडप के नीचे एक नये जीवन का उदय हो गया ।

तुरन्त ही तीसरी त्रावाज़ श्राई-मेरा नाम लिखो- घूरे।

यह गाँव का चौकीदार था। लोगों ने सिर उठा-उठाकर उसे देखा। सहसा किसी को विश्वास न श्राता था कि घूरे श्रापना नाम लिखायेगा।

भजनसिंह ने हॅसते हुए पूछा-तुम्हें क्या हुन्ना है घूरे !

घूरे ने कहा- मुक्ते भी वही हुआ है, जो तुम्हें हुआ है। बीस साल तक गुलामी करते-करते थक गया।

फिर श्रावाज़ श्राई-मेरा नाम तिखो-काले खाँ।

वह फर्मीदार का सहनाथा, बड़ा ही जाविर श्रीर दवंग। फिर कोगों को आरचर्य हुआ।

मैकू बोला—मालूम होता है, हमें लूट-लूटकर घर भर लिया है, क्यों ! काले खाँ गंभीर स्वर में बोला—क्या, जो आदमी भटकता रहे, उसे कभी धीधे रास्ते पर न आने दोगे भाई! अब तक जिसका नमक खाता था, उसका हुक्म बजाता था। तुमको लूट-लूटकर उसका घर भरता था। अब मालूम हुआ, कि मैं बड़े भारी मुगालते में पड़ा हुआ था। तुम सब भाइयों को मैंने बहुत सताया है। अब सुक्ते माकी दो।

पाँचों रंगरूट एक दूसरे से लिपटते थे, उछलते थे, चीखते थे, मानो उन्होंने सचमुच स्वराज्य पा लिया हो, श्रीर वास्तव में उन्हें स्वराज्य मिल गया था। स्वराज्य चित्त की वृत्तिमात्र है। ज्योंही पराधीनता का श्रातक दिल से निकल गया, श्रापको स्वराज्य मिल गया। भय ही पराधीनता है, निभयता ही स्वराज्य है। व्यवस्था श्रीर संगठन तो गौरव है।

नायक ने उन सेवकों को संबोधित करके कहा— मित्रो, श्राप श्राज श्राज़ादी के सिपाहियों में श्रामिले, इस पर में श्रापकों बधाई देता हूँ। श्रापको मालूम है, हम किस तरह की लड़ाई करने जा रहे हैं ? श्रापके ऊपर तरह-तरह की सिख्तयों की जायेंगी; मगर याद रिलए, जिस तरह श्राज श्रापने मोह श्रोर लोभ का त्याग कर दिया है, उसी तरह हिंसा श्रोर लोध का भी त्याग कर दीजिए। इस धर्म-संग्राम में जा रहे हैं। हमें धर्म के रास्ते पर जमे रहना होगा। श्राप इसके लिए तैयार हैं ?

पाँचों ने एक स्वर से कहा—तैयार हैं! नायक ने आशीवाद दिवा—ईश्वर आपकी मदद करे। (६)

उस सुहावने, सुनहले, प्रभात में जैसे उमंग झुली हुई थी। समीर के हल के-हल के भोकों में, प्रकाश की हल की-हल की किरणों में उमंग सनी हुई थी। लोग जैसे दीवाने हो गये थे। मानो आ़ ज़ादी की देवी उन्हें अपनी आ़ोर खुला रही हो। वही खेत-खिलहान हैं, वही बाग्र-बगीचे हैं, वही स्त्री-पुरुष हैं; पर शाज के प्रभात में जो आशाबिद है, जा वरदान है, जो विभूति है, वह श्रीर कभी न थी। वही खेत-खिलहान, बाग्र-बगीचे, स्त्री-पुरुष श्राज एक नई विभृति में रँग गये हैं।

सूर्य निकलने के पहले ही कई हज़ार श्रादिमियों का जमाव हो गया था। जब सत्याप्रहियों का दल निकला, तो लोगों की मस्ताना श्रावाज़ों से श्राकाश गूँज उठा। नये सैनिकों की विदाई, उनकी रमिण्यों का कातर धेर्य, माता-पिता का श्रार्द्र गर्व, सैनिकों के परित्याग का हश्य लोगों को मस्त किये देता था।

सहसा नोहरी लाठी टेकती हुई श्राकर खड़ी हो गई। मैकू ने कहा—काकी, हमें श्राशीवींद दो।

नोहरी—मैं तो तुम्हारे खाथ ही चलती हूँ, वेटा, कि ना आशीर्वाद लोगे !

कई श्रादमियों ने एक ार से कहा-काकी, तुम चली जाश्रोगी, तो यहाँ कौन रहेगा !

नोहरी ने शुभ-कामना में भरे हुए स्वर में कहा—भैया, मेरे जाने के तो श्रव दिन ही हैं, श्राज न जाऊँगी, दो-चार महीने बाद जाऊँगी! श्रभी जाऊँगी, तो जीवन सफल हो जायगा। दो-चार महीने में खाट पर पड़े-पड़े जाऊँगी, तो मन की श्रास मन में ही रह जायगी। इतने बालक हैं, इनकी सेवा से मेरी मुकुत बन जायगी। भगवान करे, तुम लोगों के सुदिन श्रायें श्रीर में श्रपनी जिन्दगी में तुम्हारा सुख देख लूँ।

यह कहते हए नोहरी ने सबको आशीर्वाद दिया और नायक के पास जाकर खड़ां हो नई।

लोग खड़े देख रहे ये श्रीर जत्था गाता हुश्रा चला जाता था। 'एक दिन वह था कि इम सार जहीं में फ़र्द थे, एक दिन यह है कि इम-सा बेहया कोई नहीं।'

नोहरी के पाँव ज़सीन पर न पड़ते थे, मानो विमान पर बैठी हुई स्वर्ग जारही हो।